

151011

215) TIPEST TENETO 1-9, 29 CX 39 TESTA 159, 29

Mille Garden

----

अयं क्रवलयानन्द्यन्थः श्रीमद्द्रैतविद्याचार्यश्रीमहिजेकुरुजलिकौन्तु-तिरङ्गराजाध्वरीन्द्रवरदस्तुश्रीमद्णय्यदीक्षितैर्विरचितः। स च व्रजम-लान्तर्गतश्रीवृन्दावनविहारिश्रीराधाकुण्णशृङ्गारलीलावर्णनपरस्य गी-विन्दनामकाव्यस्य प्रणेतुः श्रीजयदेवकविवरस्य चन्द्रालोकनामका-गर्जन्थस्य ज्याख्यानहायोऽस्ति । जयदेवविषये चायसुद्धेसो दश्यते-असी जयदेवनामा कविवरः श्रीभोजदेवतनयः, अस्य माता श्रीराधाना-रसीत। रामा इत्यपि केचित्तस्या नाम व्याहरन्ति । अयं श्रीजयदेवो दिशीयतिंद्रविल्वग्रामे वभूव । "अयं जयदेवो बोपदेवस्य आताऽऽ-इति कश्चिद्मिक्षिक्षेप्यभिक्षंयान्यो क्यानन्दो नामार्यसमाजीत्यान हः स्वकीये सत्यार्थप्रकाशग्रन्थे ११ समुद्धाले प्रकलाप । भिन्नमाता-वोभिन्नदेशमस्तयोः कयं नाम आहत्वं विज्ञातमनेनेति स एव जानात । यः 'देव' इति पदमस्य तस्य च नामाति दृश्यते । यथा 'बोपदेवः' तथा यदेवः' इति । एवं च 'देव' शब्दसादृश्येनानयोभ्तित्वं घटयन्देवानां प्रिय गावभासते । किं दयानंदस्य टोडरानन्दोऽपि कश्चिद्धाता न भवेत ? ानन्द्र' पदस्योभयत्रापि दृश्यमानत्वात।अनयोभित्रमातापितृत्वं च तन्द्र-लेखादेवावगम्यते । यथा चोक्तं जयदेवकविना गीतगोविन्दसमानौ

"श्रीभोजदेवप्रभवस्य राधादेवीस्तृतस्यास्य सदा कवित्वम् । पराशरादिषियवर्गकण्ठे सुद्रीतपीताम्बरभेतद्स्तु ॥ " इति । बोपदेवकृतकविकरुपदुमनामकश्लोक्वद्धधातुपाठग्रन्थसमाप्ती च-

" विद्वज्रनेशाँशिष्येण भिषकेशवस्तुना । तेने वेदपद्रथेन वोपदेवद्विजेन यः॥" इति ।

एतच्छ्लोकद्वयार्थविचारणायां सुस्पष्टभेवास्यार्थसमाजप्रतिष्ठापकस्य यानंदस्य कूपकूर्मायितसुदुम्बरकीटायितं चावगम्यते विविधग्रन्थायम-र्गन इति सुनिपुणमवधेयं सुधीभिः। अस्तु किं तया चर्चया। परमेतनाव-सम्द्रं,-यदयं जयदेवो न बोपदेवस्रातेति।

अथास्य समयस्ताविद्वमृश्यते । विक्रमार्कसंवद् १२६३ वर्षे कुतुबुद्दीन-एमैकः स्वतंत्रो दिल्लीपितरभृत् । यः पूर्व शहाबुद्दीनगोरीमुलतान इत्येतस्य गसीएत्र आसीत् । अनेन कुतुबुद्दीनेन कितप्यान्संवत्सरान्दिल्लीपितपाद-ग्रह्माद्दे प्रशासितम् । तेन च वखितयारिखल्जीसेनापितप्रभृति—योधानां हाय्येन वंगदेशराज्यं जितम् । तिस्मिन्समये विदिक्जलोद्भव उद्धिरा-न्ववायसंभूतो लक्ष्मणसेननामा राजा निद्याशांतिषुरे राज्यमशासीत् । थ राज्यं पूर्वस्यां वंगदेशमभिज्याप्यासमुद्रतीरान्तप्रान्तपर्यंतमशिषत् । देशीयाः सामन्तभूपालास्तदाज्ञां शिरसा पर्यपालयन् । यदा वखितयार- (-8)

#### प्रस्तावना.

खिळजीनामा कुतुबुद्दीनस्य सेनापितनिद्याशांतिपुरं महान्तमुपद्रवमकन्त्रोत्। तदा राजा लक्ष्मणसेनो निद्याशांतिपुरं परित्यज्य जगन्नाथपुरं मित जगाम। उडीशाराजाधीनो वंगदेशश्च दिलीराज्येन सह समधत । अयं दृतांतः प्रामाणिकभारतवर्षायेतिहासप्रंथेषु लिखितोऽस्ति। अयमेव लक्ष्मणसेननृपः स्वयं पंडित आसीत्। अस्य सभां जयदेवोमापितगोवर्द्धनशरण-प्रभृतयः पंडिता अलश्चकः। अस्येव लक्ष्मणसेनस्य राज्ञः समये जयदेवक्ष्मित्या पीतगोविन्दं नाम काव्यं प्रणीतमस्ति।गोवर्द्धनाचार्यादिभिरपि बहुवो अन्याः प्रणीताः संति।तत्र गीतगोविन्दस्य प्रथमस्रोऽयं चलुर्यः स्रोकोऽस्ति

"वाचः पछवयत्युमापतिधरः संदर्भशुद्धि गिरां जानीते जयदेव एव शरणः स्मान्यो सुक्तहहुतेः। श्रुद्धारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्द्धन-

स्पद्धीं कोऽपि न विश्वतः श्रुतिधरो धोयी कविक्ष्मापितः ॥" इति।
अयं स्रोकश्च लक्ष्मणसेनभूपालेन विरचितः। यतः—"अस्मिन्गीतगोविन्दकाव्ये संगीताष्ट्रपदीगीतग्रन्थो जयदेवकविना निर्मितः, तत्रैव पद्यमयश्च लक्ष्मणसेनभूपितना निर्मितः" इत्ययं वृत्तांतो हि मानांकराजकृतनीतगोविन्दमानांकीटीकायां नारायणभद्द्यामन्येषु च सत्कथामृतसागराचनेकेतिहासग्रंथेषु सुप्रसिद्धम् । एतावता च सिद्धमेतावत, -यद्यं जयदेवकविविक्रमार्कसंवद् १२६३ वर्षपूर्वापरसमकालिक आसीदिति।

अनेन जयदेवकविवरेणायं चन्द्रालोकप्रथो विरचितः। एतं ग्रंथं मूलतया मिरकल्य कुवलयानन्दप्रन्थितमीता द्रविडदेशान्तर्वितिकाश्वीनगरिनवा- सिश्रीमद्देतिविद्याचार्यः श्रीमिद्धजकुलजलिक्षकोस्तुअश्रीरङ्गराजाध्वरिनद्व- वरदाचार्यस्तुरप्ययदीक्षित इति समाप्तिदण्डकाद्वगम्यते। अयमेवाप्य- य्यदीक्षितः कर्णाटराजग्ररोस्तातार्यस्य भागिनेय आसीत्। अनेनाद्वैत- सिद्धान्त-शिवश्रेष्ठचादिविषयेऽनेकान्त्रन्थान्विरच्य वाद्विवादान्कृत्वा मान्तुलस्य तातार्यस्य द्वैतदुराग्रहः खण्डित इति सुप्रसिद्धं सर्वतोसुखम्। तदेतदनयोमातुलभागिनयत्वं सुप्रसिद्धमिति द्योतयन्वश्वगुणादर्शकर्तां वेङ्कटाध्वरी विश्वगुणादर्शचंपूकाव्यस्यारम्भे द्वितीयतृतीयश्लोकयोः स्वना-मितदेशानुबन्धप्रसङ्गेन निजवंशपुरुषनिदेशं चकार। तद्यथा-

"काश्वीमण्डलमण्डनस्य मिखनः कर्णाटभूभृद्धरो-स्तातार्यस्य दिगन्तकान्तयशसो यं भागिनेयं विदुः। अस्तोकाध्वरकर्तुरप्पयगुरोरस्येष विद्वन्मणेः युत्रः श्रीरखनाथदीक्षितकविः पूर्णी गुणैरेधते॥ तत्सुतस्तकवेदान्ततन्त्रज्याकृतिचिन्तकः। ज्यक्तं विश्वगुणादर्शं विधने वेङ्कटाध्वरी॥" इति। कि-

मति

अयं

म-

ज-

क-

वो

वे-

म-गि-

I-

**4**-

71

T-

**T-**

**(-**

एतस्मात्सिद्धमिदं यद्यमप्पय्यदीक्षितः स एवायमिति ॥ परिमयमेका शंकोद्भवति । यदयं वेङ्कटाऽध्वरी रामानुजसम्प्रदायान्तर्वर्तिवडहळतेंगि-ळान्यतरसंप्रदायां सुसारी बभूव । तत्कथं घटतेऽत्यन्ताद्वैतसिद्धान्ताभि-मानिनोऽप्ययदीक्षितस्य संतते रामानुजमतानुगत्वमिति संदिग्धोऽयं विषयश्चित्तय एव । परं नूनमनेनाप्परयदीक्षितेनैव सर्वथा भवितव्यम् । यतो रघुनाथाचार्याभिधस्यतत्तनयस्य श्लेषयमकचकवर्तित्वमालङ्कारिकत्वं च सुमसिद्धं साधकस्। यहुक्तं वेङ्कटाध्वरिणा विश्वगुणादर्शचम्प्समाप्ति-दण्डके-''इति श्रीपञ्चमत्रभञ्जननिवन्धनन्याख्यातृतातयज्ञभागिनेयवाजपे-यसार्वप्रष्टाप्तोर्यामादियज्वावेयवंशमौक्तिकीभवद्ष्प्रयाचार्यतन्भवन्केषय-मकचकवर्तिरचुनाथाचार्यदीक्षिततनयस्य श्रीमद्भेद्भटाध्वरिणः कृतौ विश्व-गुणादर्शः समाप्तः" इति । अतः स एवायमप्पय्यदीक्षित इति सुनिपुणम-वधीयते । अस्तु । यद्ययमेवाप्पय्यदीक्षितो वेङ्कराध्वरिपितामहः स्यात्तर्हि तदीयकालश्च शालिवाहनसंवत्सरीय १७०० शतक आसीदिति सिद्धम्। यतो विश्वगुणादर्शचंप्काव्यं वेङ्कटाध्वरिणा विरच्य महाराष्ट्रदेशे पुण्य-पत्तने 'वेशवे' पदाधिष्ठितानां श्रीवाजीरायाणां सभायामानीतमासीत्। तदीयविश्वगुणादर्शचम्पूकाव्ये महाराष्ट्रस्थत्राह्मणानां म्हेच्छनिणांशनैक-बद्धकङ्कणानां वैदिकधर्मावनाय समाहतक्षत्रियाचाराणां गुणवर्णनं समा-कण्यातिसंतुष्टेभ्यः श्रीवाजीरायेभ्यस्तेन भूरिपारितोषिकधनं लब्धमासी-द्दिति किवदन्ती तदीयग्रन्थस्थमहाराष्ट्रवाह्मणवृत्तान्तवर्णनाद्वितथेवेति। तस्यायं पितामहोऽप्पय्यदीक्षितस्तस्मातिकचित्रागासीदित्यनवयम् अप्पय्यदीक्षितेन वहवोऽद्वेतिसिद्धान्तग्रन्थाः कृताः संति । अस्याप्पय्यदी-क्षितस्य पूर्वजनमिन या पतनी सा तस्मिश्चनमिन शृद्रा भूतवा शंभुनिदेशानं सिषेवे। सोऽपि तां, विना संगमं गृहे पालयांवभूव। अंतकाले च ब्राह्मणी पत्नीं ब्रिहाय तया शूद्रपत्न्या सह शिवालयं गत्वा तत्र प्रस्फुटिते शिव-िंगे तया सह निलीनोऽभूदिति काचिद्दनतकथा सर्वतोऽपि प्रसिद्धेति। अनेनाप्पय्यदीक्षितेनायं कुवलयानन्दो विरचितः। न चैतेनायं कुवलया-नन्द्यन्थश्चंद्रालोकग्रंथमपलप्य स एव स्वरूपनामान्तरेण निर्मित इति राभस्यमदसीयमिति शंक्यम् । तेन न चन्द्रालोकापलापः कृतः प्रत्युत सक-ळजगदाह्नादनाय सर्वेभ्यः स प्रदर्शितः। तेन च प्रन्थादौ चतुर्थऋोके-

" अलंकारेषु बालानामवगाहनसिद्धये । लिलतः क्रियते तेषां लक्ष्यलक्षणसंग्रहः॥"

• इति लिखितं, तेन नवीन एवायं ग्रंथः क्रियत इति प्रतिज्ञाय परग्रन्थाप-लापनं कृतमिति कश्चित्कुत्सितो जानातु नाम । परं नायमुपरितनः श्लो-कोऽप्परपदीक्षितविनिर्मितः, किंतु चन्द्रालोकस्थ एव सः । मूलभूते केव- लचन्द्रालोकप्रम्थे स यथानुपूर्वीको हश्यत एवेति । तेन चाम्रिम्भ सुरुपष्टमेवोदितम् । यथा-

"येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्यलक्षणक्षोकाः। प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते॥" इति

तथा च नात्र परग्रन्थापहारशंकावकाशः। अत एवोक्तं समाति

33

य

त्त

उ

त

वे म "अमुं कुवलयानन्दमकरोद्दपदीक्षितः। नियोगाद्वेङ्कटपतेर्निक्पाधिकुपानिधेः॥ चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसंभवः। ह्यः कुवलयानन्दो यत्प्रसादादभूदयम्॥" इति।

3

तस्मादिदमवधेयं सुधीभिः-अयं कुवलयानन्दः श्रीमद्धेङ्कटराजनियं गेन श्रीमद्प्पयदीक्षितविरचितश्चन्द्रालोकनामकग्रन्थस्विस्तरयोज विष्करणेऽप्रतिमसाहाय्यभूत इति ।

अस्यापि क्वलयानन्दस्य सुवोधहेतवे श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणाभिज्ञतः दुमाल्यभद्दविद्वलस्पिवरात्मजश्रीरामचन्द्रस्रिसुनुश्रीवैद्यनाथविद्वद्वरेर कारचिन्द्रकाल्या व्याल्या विनिर्मिता। अयं च वैद्यनाथो वैजनाथापरम्म मध्यो महाराष्ट्रदेशोद्भवो देशस्थबाह्मणो वेक्तलग्रामसमीयस्थ इति वृद्धाः व संगिरन्ते। प्रायोऽनेन शालिवाहनसंवत्सरीय १७०० सप्तद्शशतके भविर १ तन्यम् । यतस्तत्योत्रेण सहाध्येतारः केचिच्छास्त्रिणोऽस्माभिः श्रुताः (संपति ते न संति। भवेदिदं भवतु। प्रकृतं ताविद्वचार्यामः-

द्वं पुस्तकं संशोध्य मुद्रियतुमिच्छक्किरसमाभिः खानदेशीयरावेरमा निवासियरग्रुरामभहतनयगोविन्दशास्त्रिषु सूचना कृता । ततस्त्रगोदि अ शास्त्रिभिमंहता प्रयासेन संचितात्माचीनपुस्तकसंग्रहात्समानीतेस्त्रिभि स्तिलिखितपुस्तकरेकवाक्यतां कृत्वा पाठभेदान्निवेश्य स्विपितृष्व अ बाणां रामचन्द्रभहतनयानां बालशास्त्रिणां च साहाय्येन संशोध्य परि कृत्य चारमाकं सविधे दत्तम् । तदेतदस्माभिः स्वकीये अविङ्कृदेश्य (स्टीम्) मुद्रणालये मुद्रियत्वा प्रकाशितम् ।

विज्ञापयामश्च सर्वान्विद्रजनान् । यद्स्मिन्नैसर्गिकचित्तविश्रमह दोषाभ्यामशुद्धं भवेत्तत्क्षमध्वमिति शम् ।

> विद्रज्ञनकृपाभिलाषी-**क्षेमराज-श्रीकृष्णदास,** ''श्रीवेङ्कटेश्वर'' यन्त्रालयाध्यक्षी सुंबई-स्थः.



## अथ सचन्द्रालोककुवलयानन्द्री

मन

151011

| 77      |            |                             |                |             |                                  |            |      |
|---------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|------------|------|
|         | क्रमः      | विषया:                      | पृष्ठांकाः     | अनुक्रमः    | विषया:                           | पृष्ठांकाः | 13   |
|         | -310       | होकग्रंथारंभ:               | १              | २९ आवृत्ति  | तदीपकालङ्कारः                    | १६ ७७      |      |
|         | MAIL       | प्रथमसपूर                   | 1: 2.          |             | स्तूपमाळङ्कारः                   | . (1)      |      |
|         | - 美華亞      | -1-1-1-1 8/                 | 8              | ३१ हरास्ट   | नालङ्कारः १८                     | 63         |      |
|         | 40.        | णस्                         | >              | ३२ निद्श्   | नालङ्कारः १९                     |            |      |
|         | ्रय        | ाक्ष                        | २              | इंड व्यातर  | देकालङ्कारः ३०                   | 23         |      |
|         | . जान      | यपरिवृत्तिसि                | द्रकथनम्       | ३४ लहात     | यलङ्कारः २१<br>स्यलङ्कारः २२     |            |      |
|         | ६ ऋमेण     | त्दुदाहरणा                  | नि र           | ३६ जाताम    | रोक्यलङ्कारः ३                   |            |      |
| नियं    |            | तीयमयूख                     | ₹.             | ३७ प्रक्रिक | रालङ्कारः २४                     | 80         | ,3   |
| ज       | ्कान्यर    | दोषवर्णनम्                  | 3              | ३८ परिक     | राङ्गरीलङ्गारः                   | 4 30       | e    |
| vi.     |            | नीयमयूखः                    |                | ३९ ऋषात     | हङ्कारः २६                       | 40         |      |
|         |            | विशेषलक्षणम                 |                | ४० अप्रस्त  | न्तप्रशसालङ्का <sup>र</sup>      | ए:२७ ११    |      |
| तः      |            | तुर्थमयूखः                  |                | ४१ प्रस्तुत | राङ्कराळङ्कार:२०                 | c 14       |      |
| रेश     | े तहा हथा  | गुणवर्णनम्                  | 6              | ४२ पर्याय   | ोक्ताळङ्कारः ३°                  | 35         |      |
| रन      | Ü          | चममयूखः                     | 4              | ४३ व्याज    | स्तुत्यखङ्कारः ३                 |            | 33   |
| रूड़ा   | 0 97=71    | ळङ्कारपरिसंग                | व्यानम १०      |             | निन्दालङ्कार:३                   | १ १३<br>१३ |      |
| भवि     | ११ अधात    | ङ्कारपरिसंख                 | यानम ११        | ४५ आक्ष     | गळङ्कारः ३२                      |            | ,    |
| ताः     | (इतः पः    | रं कुवलयानं व               | मिश्रश्चंद्रा- | ४६ विराध    | याभासालङ्कारः                    |            |      |
|         |            | लोकग्रन्थः                  |                | थ्य विशेष   | वनाळङ्कारः ३४<br>तिक्यळङ्कारः ३५ |            |      |
|         | ं संगल     | चिरणस्                      |                | ४९ अअंध     | वालङ्कारः ३६                     | 88         | 38   |
| प्रार   |            | रणप्रतिज्ञा                 | १४             |             | त्यलङ्कारः ३७                    |            | ०६   |
| (g)     | उपम        | ालङ्कारः र                  | ٠ ٩٧           | ५१ विषम     | ालङ्कारः ३८                      | १५         | 10   |
| 94      | अन्त       | (याळङ्कारः २                | 23             | ५२ समार     | रुङ्कारः ३९                      | १५         |      |
| , ,     | ्डपस्य     | गो । मालङ्कार               | ३ ३४           | ५३ विचि     | वालङ्कारः ४०                     | 88         |      |
| परि     |            | ालङ्कारः ४                  |                | ५४ अधि      | कालङ्कारः ४१                     | 57         |      |
| 7-10    | C.         | लिङ्कारः५<br>प्रमालङ्कारः ६ |                | ५५ अल्प्    | लिङ्कारः ४२                      | १६         |      |
| F.      |            | ालङ्कारः ७                  |                |             | ान्यालङ्कारः ४३                  | ं १६       |      |
|         |            | लङ्कारः ८                   |                | ५७ विश      | शलङ्कारः ४४<br>गतालङ्कारः ४५     | १६         | *    |
| (Aller) | ٠ ١٣٢      | ५० ङ्कारं <sup>९</sup>      | "              |             | गमालालङ्कारः ४                   |            | 0    |
| - 3     | दे         | हाळङ्कारः १०                |                | ६० मन्द्र   | गमालालकारः ४७                    |            | 2000 |
| AL      | 3          | त्य द्वारः १                | ? 83           | हुए स्वार   | दिपिकालङ्कारः                    | SC 44      | 46   |
|         | ्रे जेस्यर | सारङ्कारः १२                | 49<br>c:43 60  | ६२ सारा     | लङ्कारः ४९                       | 40         | ६९   |
| 3       |            | त्योत्यळडू।<br>चेलिसास्ट    |                | ६३ यथार     | संख्यालङ्कारः ५                  |            | 90   |
|         | अल्य       | योगितालङ्का<br>हाळङ्कारः १५ |                | ६४ पर्यार   | पालङ्कारः ५१                     | 80         | 98   |
| 1       | - dide     | 31 ( A. D. C. )             |                |             |                                  |            |      |

(3)

अनुक्रमणिका।

| अनुकमः विषयाः पृष्टांकाः                                      | अनुक्रमः विषयाः पृष्ठांकाः                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ६५ परिवृत्त्यलङ्कारः ५२ १७३                                   | १०४ छेकोत्तयलङ्कारः ९१ २३९                      |
| ६६ प्रिसंख्याळङ्कारः ५३ १७४                                   | १०५ वक्रोन्यलङ्कारः ९२ २३०                      |
| ६७ विकल्पालङ्कारः ५४ "                                        | १०६ स्वभावोत्तयलङ्कारः ९३ २३३                   |
| ६८ समुच्चयालङ्कारः ५५ १७५                                     | १०७ भाविकालङ्कारः ९४ २३३                        |
| ६९ कारकदीपकालङ्कारः ५६ १७६                                    | १०८ उद्, तालङ्कारः ९५ "                         |
| ७० समाध्यलङ्कारः ५७ १७७                                       | १०९ अत्युक्तयलङ्कारः ९६ २३४                     |
| ७१ प्रत्यनीकालङ्कारः ५८ १७८                                   | ११० निरुक्तयलङ्कारः ९७ २३५                      |
| ७२ अर्थावत्यलङ्कारः ५९ १७९                                    | १११ प्रतिषेधासङ्घारः ९८ "                       |
| ७३ काव्यलिङ्गालङ्कारः ६० १८० ७४ अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ६१ १८५ | ११२ विध्यलङ्कारः ९९ २३६                         |
|                                                               | ११३ हेत्वलङ्कारः १०० २३८                        |
| - 11                                                          | (रसर्वदायळङ्काराः) २३९                          |
| ७६ माहात्त्रयलङ्कारः ६३ १९१                                   | ११४ रसवदलङ्कारः १०१ ३४०                         |
| ७८ मिध्याध्यवसित्यलङ्कारः६५१९३                                | ११५ प्रयो(भावा)ऽलङ्कारः १०२ २४१                 |
| ७९ लिखान्यपास्त्यक्रियार १९४                                  | ११६ ऊर्जस्विद्रङ्कारः १०३ २४२                   |
| A THE PROPERTY CAN DO A                                       | ११७ समाहितालङ्कारः १०४ २४३                      |
| ८१ विषादनालङ्कारः ६८ २००                                      | ११८ भावालङ्कारः १०५ "                           |
| ८२ उल्लासालङ्कारः ६९ "                                        | ११९ भावसंध्यलङ्कारः १०६ २४४                     |
| ८३ अवज्ञालङ्कारः ७० २०३                                       | १२० भावशवलालङ्कारः १०७ ?                        |
| ८४ अनुहालङ्कारः ७१ २०४                                        | १२१ प्रत्यक्षालङ्कारः १०८ २४५                   |
| ८५ लेशालङ्कारः ७२ २०५                                         | १२२ अनुमानालङ्कारः १०९ "                        |
| ८६ मुद्रालङ्कारः ७३ २०८                                       | १२३ उपमानालङ्कारः ११० २४७                       |
| ८७ रत्नावस्थलङ्कारः७४ २०९                                     | १२४ शाब्दप्रमाणाळङ्कारः १११"                    |
| ८८ तहुणालङ्कारः ७५ २११                                        | १२५ स्मृत्यलङ्कारः ११२ २४८                      |
| ८९ पूर्वकपालङ्कारः ७६ "                                       | १२६ आत्मतुष्टममाणाळ०११३ २४९                     |
| ९० अतहुणालङ्कारः ७७ २१३                                       | १२७ अत्यलङ्कारः ११४ "                           |
| ९१ अनुगुणालङ्कारः ७८ २१४                                      | 93/ 250511-25-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| ९२ मीलितालङ्कारः ७९ "                                         | १२८ अर्थापत्यलङ्कारः ११५ ३५१                    |
| ९३ सामान्यालङ्कारः ८० २१५                                     | १२९ अनुपलक्ष्यलङ्कारः ११६ २५१                   |
| ९४ उन्मीलितालङ्कारः ८१ २१७                                    | १३० संभवालङ्कारः ११७ ''                         |
| ९५ विशेषकालङ्कारः ८२ "                                        | १३१ ऐतिह्यालङ्कारः ११८ २५३                      |
| ९६ उत्तराळङ्कारः ८३ २१८                                       | १३२ अलङ्कारसंस्रष्टिः११ "                       |
| ९७ सुक्ष्मालङ्कारः ८४ ३२०                                     | १३३ अङ्गाङ्गिभावसङ्करः 💨 २५४                    |
| ९८ पिहितालङ्कारः ८५ २२१                                       | १३४ सम्प्राधान्यसङ्ग ः ११ २५६                   |
| ९९ व्याजोत्तयळङ्कारः ८६ २२२                                   | १३५ संदेहसङ्करः १२२ ३५०                         |
| १०० ग्रहोत्तयलङ्कारः ८७ ३२४                                   | १३६ एकवाचकानुप्रवे ु२३ २६१                      |
| १०१ विवृतोत्तयलङ्कारः ८८ २२५                                  | १३७ सङ्गरसङ्गरालङ्कारः १२४ २६५                  |
| १०२ युत्तयलङ्कारः ८९ २२८                                      | १३८ ग्रन्यावसाने कविनामा-                       |
| १०३ लोकोत्तयलङ्कारः ९० "                                      | दिवर्णनम् २६७                                   |

॥ श्रीः॥

# अथ चन्द्रालोकः। क्राप्तः

प्रथमो मयूखः १.

उच्चेरस्यति मन्दतामरसतां जात्रत्कलङ्गेरव-ध्वंसं हस्तयते च या सुमनसामु हासिनी मानसे। धृष्टोचन्मद्नाशनार्चिरमला लोकत्रयीदर्शिका सा नेत्रत्रितयीव खण्डपरशोर्वाग्देवता दीव्यतु ॥ १ ॥ हंहो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवर्द्धयध्वं रसा-बेरे स्वैरिणि निर्विचारकविते मास्मात्प्रकाशीभव। उछासाय विचारवीचिनिचयालंकारवारांनिघे-अन्दालोकममुं स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः कृती ॥ २ ॥ युक्तयास्वाद्यलसङ्सैकवसतिः साहित्यसारस्वत-क्षीराम्मोघिरगाधतासुपद्धत्सेव्यः समाश्रीयताम् । श्रीरस्माद्वपदेशकौशलमयं पीयूषमस्माजग-जायद्वास्वरपद्मकेशरशयः शीतां शुरस्माद्वधाः ॥ ३ ॥ तं पूर्वाचार्यसूर्योक्तिज्योतिः स्तोमोद्गतं स्तुमः। यं निपत्य प्रकाशन्ते मद्भणत्रसरेणवः ॥ ४ ॥ नाशंकनीयं पूर्वेषां मतमेतेन दूष्यते किन्तु । शुर्मुगाक्षीणां कज्जलेनैव भूष्यते ॥ ५ ॥ काव्यहेतुमाह-

त्रतिभैव श्रुताभ्याससहिता कवितां प्रति । हेतुर्मृदम्बुसम्बद्धबीजव्यक्तिर्लतामिव ॥ ६ ॥ (3)

## काव्यलक्षणमाह-

महा

सुरि

अने

चिरं

FU

210

भंड

37

स

F

Te

निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता।
सालंकाररसाऽनेकवृत्तिर्वाक्वाव्यनामभाक्॥ ७॥
अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती॥ ८॥
विभक्तगुत्पत्तये योग्यः शास्त्रीयः शब्द उच्यते।
इद्वयोगिकतन्मिश्रेः प्रभेदैः स पुनिस्त्रिधा॥ ९॥
अव्यक्तयोगनिर्यागयोगाभासेस्त्रिधाऽग्रिमः।
ते च वृक्षादिभूवादिमण्डपाद्या यथाक्रमम् ॥१०॥
गुद्धतन्मृलसंभिन्नप्रभेदैयौगिकिस्त्रिधा।
ते च श्रांतिस्फुरत्कांतिकोन्तेयादिस्वरूपिणः॥११॥

## क्रियौगिकमाह-

तिस्थोऽन्योन्यसामान्यविशेषपरिवर्तनात् । नीरिघः पंकजं सौधं सागरो भूरुहः शशी ॥ १२॥ सामान्यपरिवृत्त्या यत्सिद्धचति तदाह-

क्षीरनीरिधराकाशपंकजं तेन सिध्यति । विभक्तयन्तं पदं वाक्यं तद्वयूहोऽर्थसमाप्तितः ॥१३॥ युक्तार्थता ताश्च विना खण्डकाव्यं स इष्यते ॥ वाक्यश्च खण्डवाक्यश्च पदमेकमपि कचित् ॥१४॥

क्रमादुदाहरति-धूमवत्त्वादिति यथा देवेत्यामन्त्रणं यथा । वाक्यान्येकार्थविश्रान्तान्याहुर्वाक्यकद्म्बकम् ॥१५॥

१ स्दः।

महादेवः सत्रप्रमुखमखिवन्नेकचतुरः समित्रातद्रिक्तप्रणिहितमितर्थस्य पितरौ । अनेनासावाद्यः सुकविजयदेवेन रचिते विदेशकार्वे स्वयतु सयूखः सुमनसः ॥ १६॥ इति श्रीजयदेवकविवर्यवर्षे चन्द्रालोकालङ्कारे वाण्विचारो नाम प्रथमो सयूखः ॥ १॥

द्वितीयो मयुखः २.

स्याचेतोविशता येन सक्षता रमणीयता । शब्देऽर्थे च कृतोन्मेपं दोषमुद्धोपयन्ति तम् ॥ १ ॥ भवेच्छतिकदुर्वणः अवणोद्रेजने पट्रः विदुष्यते व्याकरणविरुद्धच्युतसंस्कृतिः॥ २॥ अप्रयुक्तं दैवतादौ शब्दे पुँहिङ्गतादिकम्। असमर्थन्तु हन्त्यादेः प्रयोगो गमनादिषु ॥ ३॥ स हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः। निहतार्थं लोहिताङ्गौ शोणितादिप्रयोगतः ॥ २॥ एकाक्षरं विना भूभूक्मादिकं खतलादिवत्। व्यनक्तयनुचितार्थं यत्पद्माहुस्तदेव तत्॥ ५॥ इयमुद्धतशाखाश्रकेलिकोतुकवानरी। निरर्थकं तुहीत्यादि पूरणैकप्रयोजनम् ॥ ६ ॥ अर्थे विद्वदित्यादौ द्वदायमवाचकम्। धत्ते नभस्तलं भास्वानरुणं तरुणैः करैः ॥ ७॥ र्॥ अश्लीलं त्रिविधं त्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलात्मना । आहादसाधनं वायुः कान्तानाशे भवेत्कथम् ॥ ८॥ (8)

चन्द्रालोकः।

पत

नेः

अ

मे

37

येः

स

f

37

वि

R

3

0

स्याद्यर्थमिह सन्दिग्धं नद्यां यान्ति पतत्रिणः। स्यादप्रतीतं शास्त्रेकगम्यं वीताऽनुमादिवत् ॥ ९॥ शिथिलं शयने लिल्ये मिचतं ते शशिश्रिय । मस्तप्रष्टकटीलोष्टगञ्चादि ग्राम्यमुच्यते ॥ १० ॥ नेयार्थं लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम्। हिमांशोर्हारिषकारजागरे यामिकाः कराः ॥ ११॥ क्किष्टमर्थो यदीयोर्थश्रेणितः श्रेणिमृच्छति । हरिप्रियापितृवारप्रवाहप्रतिमं वचः ॥ १२॥ अविमृष्टविधेयांशः समासपिहिते विधौ। विशन्ति विशिखप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हदि॥१३॥ अपराधीन इत्यादि विरुद्धमतिकुन्मतम् । अन्यसङ्गतमुत्तुङ्गहारशोभिपयोधरा ॥ १४॥ रसाद्यनुचिते वर्णे प्रतिकूलाक्षरं विदः। न मामङ्गद जानासि रावणं रणदारुणम् ॥ १५॥ यस्मिन्नपहतो छुनो विसर्ग इह तत्तथा। कुसन्धिः पटवागच्छ विसन्धिर्नृपती इसौ ॥ १६॥ हतवृत्तमनुक्तोऽपिच्छन्दोदोपश्रकास्ति चेत्। विशाललोचने पश्याऽम्बरं तारातरिक्कतम् ॥ १७॥ नूनं त्वत्खद्गसम्भूतं यशःपुष्पं नभस्तलम् । अधिकं भवतः शत्रून्दशत्यसिलताफणी ॥ १८॥ कथितं पुनरुका वाक्छायाञ्जश्यामलोचना । विकृतं दूरविकृतेरैयरुः कुञ्जराः पुरम् ॥ १९ ॥

यतत्प्रकर्षहीनानुप्रासादित्वे यथोत्तरम् । गम्भीरारम्भद्मभोलिपाणिरेष समागतः॥ २०॥ समातपुनरात्तं स्यादेष पीयूषभाजनम्। नेत्रानन्दी तुषारां शुरेत्यम्युनिधिवान्धवः ॥ २१॥ अर्द्धान्तरपद्यपेक्षि क्रीडानृत्येषु सस्मितम्। मेघारम्भं स्तुमः शंभुमर्द्धरम्भोरुवियहम् ॥ २२ ॥ अभवन्मतयोगः स्यान्न चेद्मभितोन्वयः। येन बद्घोऽम्बुधिर्घस्य रामस्यानुचरा वयम् ॥ २३॥ स एष लंकालंकारं रावणं हन्तुमुद्यतः। है॥ द्विषां सम्पद्माच्छिद्य यः शत्रूनसमपूरयत् ॥ २४ ॥ अस्थानस्थसमासन्नविद्वजनमनोरमम्। मिथः पृथग्वाक्यपदैः संकीर्णं यत्तदेव तत् ॥ २५॥ वक्रेण भ्राजते रात्रिः कान्ता चन्द्रेण राजते । ब्रह्माण्डं त्वद्यशःपूरगर्भितं भूरिभूषणम् ॥ २६॥ आकर्णय पयःपूर्णसुवर्णकलशायते। भयप्रक्रममारब्धशब्दनिर्वाहहीनता ॥ २७ ॥ अक्रमः कृष्ण पूज्यन्ते त्वामनाराध्य देवताः। अमत्तार्थान्तरं मुख्येऽमुख्ये वार्थे विरोधकृत् ॥ २८॥ त्यक्तहारमुरः कृत्वा शोकेनालिङ्गिताङ्गना । अपुष्टार्थी विशेष्ये चेन्न विशेषो विशेषणात् ॥२९॥ विशन्ति हृद्यं कान्ताकटाक्षाः खञ्जनित्वषः। कष्टः स्पष्टावबोधार्थमक्षमो वाच्यसन्निभः ॥ ३० ॥

(3)

चन्द्रालोकः।

अ

37

अं

द्ध

श

मु

ना ज्या क्षा

व्याहतश्चेद्विरोधः स्यान्मिथः पूर्वापरार्थयोः । भव सहस्रपत्रमित्रं ते वक्रं केनोपमीयते ॥ ३१॥ मुर कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकरः । दुष्क्रमत्राम्यसन्दिग्धास्त्रयो दोषाः क्रमादमी ॥ ३२। तव त्वद्रकः कृष्ण गच्छेयं नरकं स्वर्गमेव वा । एकं मे चुम्बनं देहि तव दास्यामि कञ्चकम् ॥ ३३ दध ब्रुत किं सेव्यतां चन्द्रमुखी चन्द्रकिरीटयोः। अनौचित्यं कीर्तिलतां तरङ्गयति यः सदा ॥ ३४॥ प्रसिद्धचा विद्यया वापि विरुद्धं द्विविधं मतम्। न्यस्तेयं पश्य कन्दर्पप्रतापधवलद्यतिः ॥ ३५ ॥ केतकी शेखरे शम्भोर्धत्ते चन्द्रकलातुलाम्। सामान्यपरिवृत्तिः स्यात्कुण्डलच्छविविश्रहा ॥ ३६ विशेषपरिवृत्तिः स्याद्यता मम चेतसि । द्वे स्तः सहचराऽचारुविरुद्धान्योन्यसंगती ॥ ३७ ॥ ध्वाङ्काः सन्तश्च तनयं स्वं परञ्च न जानते। सरोजनेत्रपत्रस्य मुखेन्दुमवलोक्य ॥ ३८॥ पालियष्यति ते गोत्रमसौ नरपुरन्दरः। पदे तदंशे वाक्यांशे वाक्ये वाक्यकद्म्बके ॥ ३९॥ यथानुसारमभ्यूहेदोषाञ्छब्दार्थसंभवान् । दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विशृंखलम् निवारयति यस्त्रेधा दोषांकुशमुशन्ति तम्। दोषो गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति ॥ ४१ ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भवन्तमथवा दोषं नयत्यत्याज्यतामसी।

मुखं चन्द्रश्रियं धत्ते श्वेतश्मश्रुकराङ्करैः ॥ ४२ ॥
अत्र हास्यरसोदेशे ग्राम्यत्वं ग्रुणतां गतम् ।
तव दुग्धाव्धिसम्भूतेः कथं जाता कलङ्किता ॥ ४३ ॥
कवीनां समयादिद्याविरुद्धो दोषतां गतः ।
३ दधार गौरी हद्ये देवं हि—मकराङ्कितम् ॥ ४४ ॥
अत्र श्लेषोद्यात्रेव त्याज्यं हीति निर्थकम् ।

इति श्रीजयदेवकविवरिवरिचते चन्द्रालोके दोषनिरूप-णो नाम द्वितीयो मयुखः॥ २॥

11

त्तीयो मयूवः ३. अथ लक्षणानि।

इ अंत्याक्षरा विचित्रार्थस्यातिरक्षरसंहितः ।
इषाकान्तेनानुगतः झूरः शोरिरयं पुनः ॥ १ ॥
शोभास्यातोऽपि यदोषो ग्रुणकीर्त्या निषिध्यते ।
मुधा निन्दित संसारं कंसारियंत्र पूज्यते ॥ २ ॥
अभिमानो विचारश्रेदृहितार्थनिषेधकृत् ।
इन्दुर्यदि कथं तीत्रः सूर्यो यदि कथं निशि ॥ ३ ॥
हंतुस्त्यक्त्वा बहून्पक्षान्युक्तयेकस्यावधारणम् ।
नेन्दुर्नाकीयमौर्वाग्निः सागरादुत्थितो दहन् ॥ ४ ॥
प्रतिषेधः प्रसिद्धानां कारणानामनाद्रः ।
न युद्धे न भ्रुवोः स्पन्दे नैव धीरा निवारिताः ॥ ५ ॥
निरुक्तं स्यान्निर्वचनं नाम्नः सत्यं तथानृतम् ।

(2)

चन्द्रालोकः।

श्य

सम

स्य

मा

व्य

ओ

रिष्

सी

स

उट

भा

B

अ

ति

ईहशैश्वरितैर्जाने सत्यं दोषाकरो भवान् ॥ ६॥ सम स्यान्मिथ्याध्यवसायश्रेदसती साध्यसाधने । चन्द्रांशसूत्रत्रथितां नभःपुष्पस्रजं वह ॥ ७॥ सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीर्त्यते तुल्यतोक्तये। युवामेवेह विख्यातौ त्वं बलैर्जलिधर्जलैः ॥ ८॥ युक्तिर्विशेषसिद्धिश्रेदिचित्रार्थान्तरान्वयात्। नवस्त्वं नीरदः कोपि स्वर्णं वर्षसि यन्मुहः ॥ ९॥ कार्यं फलोपलम्भश्रेद्यापाराद्रस्तुतोऽथवा। असाबुदेति शीतांशुर्मानच्छेदाय सुभुवाम् ॥ १०॥ इत्यादि लक्षणं भूरि काव्यस्याहुर्महर्षयः। स्वर्णश्राजिष्णभानुत्वप्रभृतीव महीभुजः ॥ ११

इति श्रीजयदेवकविवरविरचिते चन्द्रालोकालङ्कारे लक्षणनिरू-पणी नाम त्रतीयो मयुखः ॥ ३॥

> चतुर्थो मयुखः ४. अथ गुणः।

श्लेषो विघटमानार्थघटमानत्ववर्णनम् । स त शब्दैः सजातीयैः शब्दैर्बन्धः सुखावहः ॥ १ उद्यसत्तनुतां नीतेऽनन्ते पुलककण्टकैः । भीतया मानवत्येव श्रियाऽऽश्लिष्टं हिरं स्तुमः ॥ २ ॥श यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयमथीं ऽवभासते। सिललस्येव सूक्तस्य स प्रसाद इति स्मृतः ॥ ३ ॥

१ स्वर्ण सुष्टु अणीः जङं-स्वर्ण कनकं च ।

समताल्पसमासत्वं वर्णाद्यैस्तुल्यताऽथ वा। श्यामला कोमला बाला मरणं शरणं गता ॥ ४ ॥ समाधिरर्थमहिमा लसद्धनरसात्मना। स्यादन्तर्विशता येन गात्रमंकुरितं सताम् ॥ ५॥ माधुर्यं पुनरुक्तस्य वैचित्र्यचारुतावहम्। वयस्य पश्य पश्यास्य चञ्चलं लोचनाञ्चलम् ॥ ६ ॥ ॥ ओजः स्यात्प्रौढिरर्थस्य सङ्घेपो वाऽतिभ्यसः। रिपुं इत्वा यशः कृत्वा त्वद्सिः कोशमाविशत् ॥७॥ सौकुमार्यमपारुष्यं पर्यायपरिवर्तनात्। स कथाशेषतां यातः समालिङ्गच मरुत्सखम्॥ ८॥ उदारता तु वैद्रधमश्राम्यत्वात्पृथङ्मता । मानं मुञ्ज प्रिये किञ्चिछोचनं समुद्ञ्यय ॥ ९ ॥ शृङ्गारे च प्रसादे च कान्त्यर्थं व्यक्तिसंग्रहः। अमी दश गुणाः काव्ये पुंसि शौर्यादयो यथा ॥१०॥ तिलकाद्यमिव स्त्रीणां विद्ग्धहदयङ्गमम्। ॥व्यतिरिक्तमलङ्कारप्रकृतेर्भूषणं गिराम् ॥ ११॥ विचित्रलक्षणन्यासो निर्वाहः प्रौढिरौचिती। २ ॥शास्त्रान्तररहस्योक्तिः सङ्ग्रहो दिक्प्रदर्शिता ॥ १२॥

> इति श्रीजयदेवकविवरिवरिचते चन्द्रालोकालङ्कारे गुणनिरूपणो नाम चतुर्थो मयूखः ॥ ४ ॥

(20)

चन्द्रालोकः।

पश्चमो मयुखः ५. शब्दालंकारपरिसंख्यानम्। मन् शब्दार्थयोः प्रसिद्धचा वा कवेः प्रौढिवशेन वा। उप हारादिवदलंकारसन्निवेशो मनोहरः॥ १॥ प्रतं स्वरव्यञ्जनसन्दोहव्यृहाः सन्दोहदोहदाः । गौर्जगजायदुत्सेकाच्छेकानुप्रासभासुरा ॥ २ ॥ दी आवृत्तवर्णसंपूर्णं वृत्त्यनुप्रासवद्रचः। अमन्दानन्दसन्दोहस्वच्छन्दस्यन्दमन्दिरम् ॥ ३ ॥मिर लाटानुप्रासभूभिन्नाभिप्राया पुनरुक्तता। ह्य यत्र स्यात्र पुनः शत्रोगीजितं तिजितं जितम् ॥४॥ श्लोकस्यार्द्धे तद्दें वा वर्णावृत्तिर्यदि ध्रवा। तदा मता मतिमतां स्फुटानुत्रासता सताम् ॥ ५ उपमेयोपमानादावर्थानुत्रास इष्यते। चन्दनं खळु गोविन्दचरणद्रनद्ववन्दनम् ॥ ६॥ पुनरुक्तप्रतीकाशं पुनरुक्तार्थसन्निभम्। अंग्रकान्तं शशी कुर्वन्नम्बरान्तमुपेत्यसौ ॥ ७॥ आवृत्तवर्णस्तवकं स्तवकन्दांकुरं कवेः। यमकं प्रथमाधुर्यं माधुर्यं वचसो विदुः ॥ ८॥ कान्यवित्प्रवरैश्चित्रं खड़बन्धादि लक्ष्यते। तेष्वाद्यमुच्यते श्लोकद्रयी सजनरञ्जिता ॥ ९ ॥ कामिनीव भवेत्खङ्गलेखा चारुकरालिका। काश्मीरसेकरक्तांगी शत्रुकण्ठान्तिकासिका ॥ १०

श्ले

पर

37

वि

अ

37

37

हे

शब्दालङ्कारात्रिरूप्यार्थालङ्कारमाह । तत्रैषामलङ्काराणा-मनुक्रमणिका लिख्यते-

उपमानन्वयावादावुपमेयोपमानता । प्रतीपं रूपकञ्चेव परिणामस्ततो मतः ॥ १ ॥ उछेखः स्मृतिमद्धान्तिमत्सन्देहा अपहृतिः। उत्प्रेक्षातिशयोक्ती च ततः स्यान्तस्ययोगिता ॥ २ ॥ दीपकालङ्कतिश्चेव तत आवृत्तिदीपकम्। ॥ प्रतिवस्तूपमा चैव स्यादृष्टान्तो निदर्शना ॥ ३ ॥ व्यतिरेकः सहोकिश्च विनोक्तिस्तद्नन्तरम् । समासोक्तिः परिकरस्तथा परिकराङ्करः ॥ ४॥ श्चेषो ज्ञेयोऽप्रस्तुतप्रशंसा च प्रस्तुताङ्करः। ।पर्यायोक्तं ततो व्याजस्तुतिः स्याद्याजनिन्दनम् ॥५॥ आक्षेपालङ्कतिश्वेव विरोधाभास एव च। विभावना विशेषोक्तिरसम्भव उदाहतः ॥ ६॥ असङ्गतिश्र विषमं समञ्जेव विचित्रकम्। अधिकालङ्कृतिश्चाल्पालङ्कृतिस्तद्नन्तरम्॥ ७॥ अन्योन्यञ्च विशेषश्च व्याघातालङ्कृतिस्ततः। हेतुमालेकावली च मालादीपकसाधको ॥ ८॥ यथासंख्यञ्च पर्यायः परिवृत्तिस्ततो मता । परिसंख्यालंकृतिः स्याद्रिकरूपस्तद्नन्तरम्॥ ९॥ समुचयस्ततः प्रोक्तस्ततः कारकदीपकम्। समाधिः प्रत्यनीकञ्च काव्यार्थापत्तिरेव च ॥ १०॥ (32)

चन्द्रालोकः।

काव्यलिङ्गं ततश्चार्थान्तरन्यास उदाहतः। विकस्वरः स्यात्प्रौढोक्तिः सम्भावनमतः परम् ॥११ मिथ्याध्यवसितिश्चेव लितं च प्रहर्षणम् । ततो विषदनो हासाववज्ञालं कृतिस्ततः ॥ १२॥ अनुज्ञा लेशमुद्रा च रत्नावल्यपि तद्भणः। स्यात्पूर्वरूपालङ्कारोऽतद्गणाऽनुगुणावपि ॥ १३॥ कव मिलितञ्चेव सामान्यमुन्मीलितनिमीलितौ। अलं उत्तरं सुक्ष्मिपिहितं व्याजोिकस्तद्नन्तरम् ॥ १४॥ गृहोक्तिर्विवृतोक्तिश्च युक्तिस्तोकोक्तिरेव च। चि कज छेकोक्तिश्चेव वक्रोक्तिः स्वभावोक्तिश्च भाविकम् ॥१५ ज्या रण उदात्तं तत्तदात्युक्तिर्निरुक्तिस्तदनन्तरम् । प्रतिषेधो विधिईत्।रित्यलंकृतयः शतम् ॥ १६॥ त

॥ इत्यलङ्कारानुक्रमणिका ॥

Faf

ाते

त्र₹

एतद्येऽयं चन्द्रालोकयन्थः कुवलयानन्दे मिश्चि तोऽस्ति । सोऽस्माभिस्तत्रतत्र नाम्ना निर्दिष्ट एव स्तीति ततस्ततोऽवबोद्धव्यः ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### ॥ श्रीः ॥

# अथा कुबलयानन्दः । अलङ्कारचन्द्रिकाव्याख्यासमेतः।

99

#### श्रीगणेशाय नमः।

। कुवलयानन्दः )-अमरीकवरीभारभ्रमरीमुखरीकृतम् । दूरीकरोतु दुरितङ्गौरीचरणपङ्कजम् ॥ १॥

अलंकारचन्द्रिका )-अनुचिन्त्य महालक्ष्मीं हरिलोचनचन्द्रिकाम् । कुर्वे कुवलयानन्दसदलंकारचन्द्रिकाम् ॥ १॥

चिकीर्षिताविव्यसिद्धय इष्टदेवतां स्तौति-अमरीति ॥ अत्र चरणमेव कजिमिति मयूरव्यंसकादिसमासाश्रयणात्परिणामालंकारः । चरण आ-१५ प्यमाणस्य पंकजस्यारोपविषयचरणात्मतापरिणातिं विना दुरितदूरी-रणक्रियार्थत्वासम्भवात ।

''परिणामः क्रियार्थश्चेद्धिषयी विषयात्मना।''
त तल्लक्षणात्। न च पंकजिमव चरणिमिति पूर्वपदार्थप्रधान उपतसमास एवास्त्विति शंक्यम्, अमरीणां कवरीभारस्य केशपाशस्य
विस्थिती सौगन्ध्यलोभान्तत्संसृष्टा या अमरी तया मुखरीकृतिमिति
शेषणस्यानुगुण्याभावानस्य पंकजगतत्वेनैव प्रसिद्धेरिति एतद्विशेषणातिन च पाद्यतनेनाभिन्यज्यमाना गौरीविषया सुराङ्गनागता रितः
विगता तां पुष्णातीति प्रेयोऽलङ्कारोऽपि वोध्यः॥१॥

मेशिचन्द्रालोकः )-पैरस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परौ।
एव प्रपश्चमातापितरौप्राञ्चौ जायापती स्तुमः॥ २॥

अ०चं०)-परस्परेति॥ प्राश्वौ पुरातनौ जायापती अर्थादुमामहेश्वरौ स्तुमः। किम्भूतौ।प्रपश्चस्य जीवस्य मातापितृ रूपौ निरुपाधिकृपाश्रयत्वाद्धितोप-देष्टृत्वाञ्च। तथा परस्परसम्बन्धिन्यास्तपःसम्पत्तेः फळवदाचरितं परस्पर-

१ अयं चन्द्रालोकग्रंथ: श्रीजयदेवकितिविरिचतः । एतत्पूर्वं प्राक्तनो ग्रन्थो मूलक्ष्पेण गिलतः। इमे श्लोकमारभ्याप्पय्यदीक्षितै: संग्रहीत एवास्ति।स चास्माभिर्नामनिर्देशेन तत्र, गर्फुटीकृतोऽवगंतव्यः।अप्पय्यदीक्षितैश्चायं श्लोकः स्वकीयमङ्गलाचरणरूपेणैव संग्रहीतः। (88)

क्रवलयानन्दः।

[ मङ्गलाचरणम् ] उपा

क्व

310=

क्रव

2

पृ

स्वरूपं ययोस्तौ । अत्र परशब्दस्य क्रियाविनिमयविवक्षायां ''कर्मव्यक्षित्रान हारे सर्वनामनो द्वे वाच्ये "इति वार्तिकेन द्विभाव असमासवद्भावे "प्रमंग्र पदस्थस्य सुपः सुर्वक्तव्यः" इत्यनेन सुपः स्वादेशे च परस्परशब्दव्यत्य पार्वतीतपःसमृद्धिफलायितः परमेश्वरः, परमेश्वरतपःसम्पत्फलायि पार्वतीत्यर्थो लभ्यते। तगःसम्यतेश्च फलं निरितशयानन्द इति तदुपमा आ परस्परं परमयेमास्यदत्वलक्षणः श्रुङ्गारो व्यज्यमानः सौभाग्यातिशयन लक्ष अनुसुखेन शिवयोर्भावप्रकर्षे पर्यवस्पतीति सहदयैराकलनीयम् । माता याव च्छे पितराविति रूपकाभ्यामुक्तोपमयोः संसृष्टिः । परस्परश्चोपमयोः फल यितेत्येकवाचकातुप्रवेशलक्षणः सङ्घर इति दिक् ॥ २ ॥

( क्रव० )-उद्घाट्य योगकलया हदयाः जकोशं धन्येश्विरादपि यथारु चि गृह्यमाणः। यः प्रस्फरत्यविरतं परिपूर्णस्पः

श्रेयः स मे दिशत शाश्वतिकं मुकुन्दः ॥ ३॥ राष अ०चं० )-सम्प्रति प्रतिपिषाद्यिषितानामलङ्काराणां व्युत्पत्तेः स्वतोऽपुर शेष षार्थतया फलत्वायोगात्तस्या रसास्वादौपयिकत्वेन फलत्वं प्रेक्षाचा कर प्रकृतग्रन्थप्रवृत्तये सूचियतुं शृंगाररसाधिदैवतं श्रीकृष्णम्प्रति रसास्व इति दानन्दं प्रार्थयते-उदारचेति ॥ स सुकुन्दो मह्यं शश्वद्भवं शाश्वति भग्नावरणतया खदा प्रकाशमानं श्रेयो विगळितवेद्यांतरमानन्दं "रह वै सः" इति श्रुतेः रसपदाभिधेयं दिशतु ददात्वित्यर्थः । यथाश्रुते सुनि च प्रार्थनायाः प्रकृतेऽसंगत्यापत्तेः । स कः । यो धन्यैर्महामहिमपुण्यशाहि भिर्नारदादिमुनिभियाँगकलया योगकौशलेन उदयाञ्जस्य उरस्रो मध वर्तिनो हृदयपुण्डरीकस्य कोशं सुकुलमधोमुखतया विद्यमानसुद्रार रेचकप्राणायामेनोध्वं मुखं कृत्वा चिराबहुकालं यथारुचि यथेच्छं गृह माणोऽपि रामकुष्णासभिमतम् (तिध्यानगोचरी क्रियमाणोऽपि परितः पृ रूपमस्य तथाभृतोऽपरिच्छित्रब्रह्मरूपोऽविरतं निरन्तरं मुक्तिद्शार यस्फुरति प्रकाशते इति विरोधाळङ्कारः । औपासनिकरूपस्य कल्पि त्वेन च तत्परिहारः । अथवा योगिभिर्व्यचिन्त्यस्वरूप इति माहात्म्य तिशयवर्णनम् । अत्र योगिगतभगवद्भिषयकरतिभावस्य कविगतं प्रत्यंगतया प्रयोऽलङ्कारः ॥ ३॥

(चन्द्रालो॰)-अलङ्कारेषु वालानामवगाहनसिद्धये लितः कियते तेषां लक्ष्यलक्षणसंग्रहः ॥४।

(अ०चं०)-चिकी पितस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनाभिधेये प्रदर्शयति-अलङ्कारे जिली एतचोभयान्विय । अलङ्कारेषु अर्थालङ्कारेषूरमादिषु विषये वालानामन्युत

यि ज्ञानां तेष्ववगाहनस्य व्युत्पत्तेः सिद्धय इत्यर्थः । तेषां ये छक्ष्यछक्षणे तयोः पुं मंग्रह इति नित्यसापेक्षत्वात्समासः । छक्ष्यमुदाहरणम् । अछङ्कारत्वं च 74

्रादिभित्रव्यंग्यभित्रत्वे सति शब्दार्थान्यतरिनष्टा या विषयितासम्ब-विच्छन्ना चमत्कृतिजनकतावच्छेदकता तदवच्छेदकत्वम्। अनुप्रा-मा अदिविशिष्टशब्द्ज्ञानादुपमादिविशिष्टार्थज्ञानाच चमत्कारोद्यातेषु ।।त यावच्छेदकत्वेन तद्विशेषणीभूतानुप्रासोपमादेस्तन्निष्ठावच्छेदकताव-कल च्छेदकत्वात् । रसवदाद्यलङ्कारसंग्रहाय व्यङ्गचोपमादिवारणाय च भेदद्वयगर्भसत्यन्तोपादानम् ॥ ४॥

कुव० )-येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्यलक्षणश्लोकाः। श्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥५॥

अ०चं० )-परकीयग्रन्थापहारशङ्कानिरासायाह-येषामिति ॥ येषामळङ्का-। राणां चन्द्रालोके चन्द्रालोकारूयग्रन्थे। त एवेत्यनन्तरं लिख्यंत इति पुः शेवः।तत्र स्थितानामपि केषांचिद्छेखनात्प्राय इत्युक्तम् । यथानन्तरक्रो-वि कस्योत्तरार्द्धम् । तत्रैवं दृश्यते " हृद्ये खेळतो हुचैस्तन्वंगीस्तनयोरिव " स्व इति । स्वयं त्वन्यदेव विरचितमिति। एवं च तदीयत्वेन कथनादाशङ्का-ति निरासः॥ ५॥

उपमालंकार:

रस

ाति

नध

द्रार गृह पृ

TIE

पत

थ्व

विव

चिच्द्रा॰) – उपमा यत्र साहश्यलक्ष्मीरु सित द्रयोः। इंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गङ्गामवगाहते॥६॥

सहदयहदयाह्वादकत्वेन कुव०)-यत्रोपमानोपमेययोः चारुसादृश्यमुद्रततयो हसाति व्यङ्ग्यमर्यादां विना स्प-ष्टम्प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः। हंसीवेत्युदाहरणम्। इयं च पूर्णीपमेत्युच्यते । हंसी कीर्तिः स्वर्गङ्गावगाहनमिवशब्द-श्चेत्येतेषा मुपमानोपमेयसाधारणधंमों पमावाचकानां म्या तं न तुणामप्युपादानात्।

यथा वा-''गुणदोषौ बुधो गृह्णत्रिन्दुक्ष्वेद्वाविवेश्वरः। शिरसा श्रायते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति॥" अत्र यद्यप्युपमानोपमेययोर्निकः साधारणो धर्मः। उपमाने ईश्वरे चन्द्रगरलयोर्घहणमुपादानं तयोर्मध्ये पूर्वस्य चन्द्र- (38)

कुवलयानन्दः।

[ उपमालङ्कारः १

ि उ

भव

िंद्र

वर

मु

f

6

ए --

स

न

f

=

Ŧ

Ч

f

τ

स्य शिर्सा श्रायनं वहनमुत्तरस्य गरलस्य कण्ठे नियम संस्थापनमुपमेये बुधे गुणदोषयोत्रहणं ज्ञानं तयोमी पूर्वस्य गुणस्य शिर्सा श्रायनं शिरःकम्पेनाभिनन्द मृत्तरस्य दोषस्य कण्ठे नियमनं कण्ठादुपरि वाचानुद्धा निमिति भेदात । तथापि चन्द्रगरलयोग्रीणदोषयोश्च बिस् प्रतिबिम्बभावेनाभेदादुपादानज्ञानादीनां गृह्णतित्येका व्दोपादानेनाभेदाध्यवसायाच्च साधारणधर्मतेति प्र स्माद्रिशेषः । वस्तुतो भिन्नयोरप्युपमानोपभेयधर्मयोः प्र स्परसादृश्याद्भिन्नयोः पृथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभा इत्यालङ्कारिकसमयः ॥ ६॥

(अ०चं०) - सम्प्रत्यर्थालङ्कारेषु निरूपणीयेषु वहलालङ्कारघटकत्या सा सिद्धतया च प्रथममुपमालङ्कारं लक्षयति उपमेति ॥ अयं च लक्ष्यनि शः। शेषं लक्षणम्। सादृश्यलक्ष्मीश्चमत्कृतिजनकता तद्भिशिष्टसाद्यः मिति यावत्। धर्मधर्मिणोरभेदोपचारा छक्षणं व्याचष्टे-यत्रेति।यत्र काव्ये वृत्तित्वं सप्तम्यर्थः।तञ्च शक्तिलक्षणान्यतरसहकारेण बोधकत्वसम्बन्धेः उपमानमधिकगुणं चन्द्रादि,उपभेयं वण्यमानं कासिनीवद्नादि,सहद काञ्यभावनापरिषक्कबुद्धिः,ञ्यङ्गचस्य मर्याद्। प्रतीतिनियमरूषा ययास व्यञ्जनेत्यर्थः। अत्र चोपमानोपभेययोरिति रूपकथनं न तु लक्षणान्तर्ग व्यावर्तनीयाभावादातमाश्रयापादकत्वाच्च । उपमानत्वोपनेयत्वयोरुपम घटितत्वात् । एतज्ञाग्रे व्यक्तीभविष्यति । इत्थं चाळङ्कारत्वे सति सा श्यमुपमालङ्कारलक्षणं बोध्यम् । एवमग्रेऽप्यधिकारप्राप्तमलङ्कारत्वि षणं बोध्यम् ॥ हंसीत्यादि । अत्र तावदिवार्थं सादृश्ये निरूपितत्वर सर्गेण हंस्यादेरन्वयः। साहश्यस्य प्रयोजकत्वसंसर्गण स्वर्गङ्गावगाः नाश्रयत्वरूपे साधारणधर्में, तस्य च स्वरूपसम्बन्धेन कीत्तें, सादश्या निपातार्थतया नामार्थं प्रति साक्षात्सम्बन्धेन विशेष्यत्वे विशेषणत्वे बाधकाभावात्। तथा च हंसीनिहः पितसादृश्यप्रयोजकस्वर्गङ्गाकमंब ऽवगाहनाश्रयत्ववती कीर्त्तिरिति बोधः । न चैवं स्वगंङ्गावगाहनमिव ब्दश्चेत्याचित्रमयन्थे धात्वर्थस्य समानधर्मत्वोक्तिविरुद्धेति वाच्या तदाश्रयत्वस्य समानधर्मत्वे तस्य तथात्वस्योचित्यायत्तत्वेन विरोधाम बात्। तथा सति तत्रैव कुतो न सादृश्यान्वय इति चेन्न, धात्वर्थनिष् विशेष्यतानिकः पितप्रकारतासंसर्गेण शाब्दबोधे विशेष्यतया विभन् थोंपस्थितेहें तुत्वात । न च निपातार्थभित्रवृत्तित्वेन प्रकारता विशेषणी येति वाच्यम्, वटो न पश्यतीत्यादौ घटाचिन्वताभावस्य कर्मतासंह

[ उपमालंकारः १ ] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (१७)

र्गेण दर्शनेऽन्वयापतेः। यदि तु धात्वथेऽपि तात्पर्यवशातसादृश्यान्वयोऽतु-भवसिद्धस्तदा धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितमकारतासम्बंधेनान्वयबु-द्धि प्रति नञ्जन्योपस्थितः प्रतिबन्धकत्वमात्रं परिकरुप्य घटो न पश्यतीत्या-दौ पूर्वोक्तान्वयवोधो निराकरणीय इति दिक्। एवमरविनद्मिव सुनद्र-वद्नमित्याद्वावरविन्दादिनिक्षिपतसादृश्यस्य प्रयोजकतासंसगंण सु-न्द्रपदार्थेकदेशेऽपि सुन्द्रत्वेऽनुभववलाद्न्वयस्तद्विशिष्टस्य चाभेद्न मुखादौ। इत्थं चारविन्द्निरूपितसादृश्यप्रयोजकसौन्द्र्यवद्भिन्नं वदन-मित्यन्वयवोधः। अरविन्दसुन्दरमिति समासे त्वरविन्दपदेनारविन्दनि-रूपितसाद्यप्रयोजकं छक्यते । तञ्चाभेदेन पदार्थेकदेशे सौन्द्रयेऽन्देति । एवं चारविन्द्नि हिपतसाद्यप्रयोजकाभित्रसौन्द्यंवद्भित्रं वद्नमित्य-न्वयबोधः । एकदेशान्वयायोगादरविन्दपद्मेव लक्षणया सर्वार्थबोधकः सुन्दरपदं तु तात्पर्यप्राहकमित्येके। अरचिन्दमिव वदनमित्यत्रारचिन्द-निरूपितसादृश्यवद्भद्दनमिति बोधः । सादृश्यस्य निपातार्थतया भेदेन नामान्वये वाधकाभावात्। अरविन्दमिव भातीत्यत्र भातेर्ज्ञानार्थकत्वेऽर-विद्यदस्यारविन्दनिरूपितसादृश्यप्रकारकज्ञानविषये छक्षणा । तस्य चाभेदेन सुखादावन्वयः । शेषं तात्पर्यप्राहकम् । पूर्वोक्तदिशा वा-सादृश्यस्यैव प्रकारितासंसर्गेण धात्वर्थेऽन्वयः। अत्रैव सौन्द्येंणेति धर्मो-पादाने तृतीयार्थस्य प्रयोज्यत्वस्य सादृश्येऽन्वयात्सीन्दर्यप्रयोज्यारविन्द-निरूपितसादृश्यप्रकारकज्ञानविषय इति बोधः । आद्यकल्पे त्वरविन्द-पदमेव सर्वार्थवोधकमितरतात्पर्यप्राहकमिति ध्येयम् । इयं च साद-श्यस्य पदार्थान्तरत्वमते शाब्दवोधरीतिरूपद्शिता । तस्य समानधर्म-रूपत्वे तु चन्द्र इव मुखमित्यादौ चन्द्रवृत्तिधर्मवनमुखमिति बोधः । अत्रै-वाह्नादकमिति समानधर्मोपादने इवार्थस्य धर्मस्याह्नादकत्वे पदार्थेकद्-शेऽन्वयः। तद्सहिष्णुतायां तु चन्द्रनिष्ठाह्नाद्करववति आह्नाद्कपदस्य लक्षणा । चन्द्रादिपदं तात्पर्यप्राहकम् । चन्द्रसदशमित्यत्राप्येकदेशे सादृश्ये चन्द्रान्वयः । ससम्बन्धिकत्वात् । सदृश्यदं वा चन्द्रसादृश्य-विशिष्टे लाक्षणिकम् । अत्रैवाह्णाद्कत्वेनेत्युक्तावभेद्रस्तृतीयार्थस्तस्य च सदृशयदार्थेकदेशे धर्मेऽन्वयः । तथा चाह्नाद्कत्वाभिन्नचन्द्रवृतिधर्म-वद्भिन्नं मुखमिति बोधः । सहश्रपद्मेव वा सर्वार्थवोधकमितरतात्पर्य-याहकमित्येवंविधान्वयसरणिश्रेणयस्तत्रतत्र शब्दव्युत्पत्तिनिपुणैरनुस-न्धेया इत्यलं प्रसक्तानुप्रसक्त परिचिन्तनेन । पूर्णीपमेतीत्यनन्तरमाल-ङ्कारिकैरिति पूरणीयम् । तत्त्वं च विशेषत उपात्तशब्दशक्ति-प्रतिपादितोपमानोपमेयकत्वे सति विशेषतः शब्दोपात्तसमानधर्म-कत्वे च सति विशेषतः स्व्निक्ष्टशब्दग्म्यत्वं स्वपदमुपमाप्रम् । उपमानलुप्तायामपि लक्षणयोपमानमतिपत्तेस्तद्वारणाय

यम

र्म

न्द

द्धा

वेर

का

40

q

भा

सु

नि

हश

ाठ्ये

धे

हद

गा र

नगं

पम

सा

वि

त्वर

गाह

श्याः हवे ।

र्मव

वि

यम

गभा निष्ठ

ात्त्य

पर्णी

संस

(36)

उपमेयलुप्तायां स्मरवधूयन्तीत्यादावात्मन उपमेयस्याध्याहतेनात्मा मिति शब्देन बोधनादुपातेति शब्दविशेषणम् । एवमपि तन कान्यस्य सहशं न हश्यत इत्येवंविधायां हा पमायामुपमानस्य च सहशपदोपात्तत्वाद्विशेषत इति मानतावच्छेदकरूपेणेत्यर्थः । धर्मछुप्तायामप्युपमावाचकेन सामान्य धर्मस्योपात्तत्वाद्विशेषत इति । उपमाप्रयोजकतावच्छेदकरूपेणेत्यर्थ वाचकल्रायामपि लक्षणयोपमानादिपदेनोपमावगमात्तद्वारणाय वि षतः स्वनिरूढेति । उपमायां च निरूढा इववद्वायथाशब्दा इत्या भियुक्तोक्तिसंगृहीता इवादयः । अत्र निपातरूपस्येवादेरुपसर्गवद्यो कत्वमेव । कथमन्यथा ''शरेक्स्नेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यत्रसानिव'' इत्य दानुसादिपदोत्तरहतीयादिसङ्गतिः। उस्रादेरुद्धरणिकयां प्रत्यकरा त्वाद इवार्थे सादश्यान्वयित्वेन करणीभूतशरविशेषणत्वाभावाचा। य तकत्वे तुस्रादिपदस्योस्रसदृशतयोस्रसदृशैः शरैरिति शरविशेषणत्वे ततीयादिसङ्तिरिति वैयाकरणमतं तु नादरणीयम् । उपास्यते गुरुति त्यादौ धात्वर्थासनिकयाया अकर्मकतया कर्मळकारात्रपपतिक्रपवाध कस्योपसर्गवाचकतायामिवेवादिवाचकतायामभावेन दृष्टान्तवैषम्यस् स्फ्रटत्वात् । विशेषणविशेष्ययोः समानविभक्तिकतायां ''विशेष्येणसं कार्थं भवेचन विशेषणम् । तन लिङ्गादयः प्रायो विशेष्यस्था विशेषणे॥ इत्यत्रशासनस्येवोपमानोपभेययोरपि तस्यां "िलङ्गसङ्ख्याविभेदेशी ह्मपमानोपमेयता । विभक्तिः पुनरेकैव उपमानोपमेययोः" इत्यतुशास नस्य सत्त्वेनोपमानपदोत्तरतृतीयादेः साधुत्वार्थतयोपपतेश्च तस्माद्व चकत्वमेवेवादीनाम् । युक्तं चैतत् । अन्यथा सकलालङ्कारिकसम्मत स्येवशब्दप्रयोगे श्रौतीत्यस्य दत्तजलाञ्जलित्वापत्तेः। रूदिप्रयोजनयो रन्यतरस्याभावेन चन्द्रादिपदेन चन्द्रसदृशलक्षणायां निषिद्धलाक्षणि कत्वरूपनेयार्थत्वरूपदोषापतेश्व । अपि च इवादेद्यीतकत्वनये चन्द्रादे रुपमानस्य पदार्थेकदेशतया तत्र साधारणधर्मान्वयानुपपत्तिरिति दिक् उपमानेत्यादि । उपमानत्वं चोपमानिरूपकत्वेन विवक्षितत्वं तदाश्रय त्वेन विवक्षितत्वं चोपमेयत्वम् । साधारणत्वं च धर्मस्वारसिकमोपचा रिकं विम्बप्रतिबिम्बभावकृतं श्लेषकृतं वस्तुप्रतिवस्तुभावेन समास भेदाश्रयणेनेत्यनेकधा चित्रमीमांसायां प्रपश्चितम् । तत्र स्वर्गगावगाह न्य तथात्वमीप वारिकं कीतीं तस्य स्वारसिकत्वाभावात् । उपादाना दिति वाचकस्योपादाननिर्देशः । इतरेषां तुशब्देन प्रतिपादनं प्रति चिन्तर्नायम् । साधारण्यप्रकारविशेषोपदर्शनायोदाहरणान्तरमहि यथा बेति ॥ गुणदोषाचिति । गुणदोषाचर्थात्परस्य गृह्ण जानन् इध पण्डितः पूर्व पूर्वनिर्दिष्टं गुणं शिरसा काचते आन्दोलितेन शिरस

पमा- ऽउद्घारः १]

त्मा

तन

जुर मियो

रान्य :

त्यर्थ

वि

त्याः

द्यो

इत्य

क्र

। च

णत्वे

गुरुगि

पवाध

षम्यस

ण सं

षणे॥

भेदेशी

शास

माद्व

नम्मत

जनयो

ाक्षणि

न्द्रादे

दिक्। इ।श्रय

ोपचा

तमास वगाह

दाना प्रति

रमाह"

न् बुध शरस अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

(39)

अभिनन्द्यति परं परतो निर्दिष्टं दोषं कण्ठे नियच्छति निरुणिद्धि । वाचा कण्ठाबहिनोंबाटयतीत्यर्थः। क इव। इन्दुक्षेद्रौ चन्द्रगरले गृह्वसु-पाददान ईश्वरो हर इव सोपि पूर्व चन्द्रं शिरसा ऋावते तत्पूर्वकं धार-यति । परं च गरलं कण्डे नियच्छति स्थापयतीति । ''क्षेडस्त गरलं वि-षम्" इत्यमरः । शङ्कते-अत्र यद्यपीति ॥ साधारणस्तन्वेनाभिमतो धर्मः 'गृह्ण शरसा ऋायते पूर्वम्' इत्यादिनोक्तो यद्यपि नैको न साधारण इति योजना। गृह्मवित्यादिनोक्त एकोऽपि धर्मः साधारणो नेति वा। यथाश्रते साधारणस्य साधारणत्वाभावोक्तरसङ्गतत्वापतः साधारण्याभावे हेतुर-पमान इत्यारभ्य इति भेदादित्यन्तेनोक्तः। समाधत्ते-तथापीति॥ वस्तु-गत्या साधारण्याभावेऽपीत्यर्थः । चन्द्रगरलयोगित्यादि यथाक्रमं चन्द्रगुन णयोर्गरलदोषयोश्चेत्यर्थः । विम्बप्रतिविम्बभावेन प्रतीयमानसादश्ययो-रुपमानोपमेयधर्मयोभित्रशब्दोपात्तत्वरूपेणाभेदाद्भेदाध्यवसायात्। ए-तच्च साधारणधर्मतेत्यग्रेतनेनान्वितम् । ज्ञानादीत्यादिना शिरसा वह-नाभिनन्दनयोः कण्ठस्थापनतद्वहिरनुद्वाटनयोश्च संग्रहः । गृह्वित्रत्या-दिना च शिरसा शायते, कण्ठे नियच्छतीत्यनयोः संग्रहः॥ अभेदाध्य-वसायादिति । अभेद्स्याध्यवसायादाहार्यनिश्चयादित्यर्थः॥ साधारणध-मंतेतीति । साधारणधर्मत्वाभिमानविषयतेतीत्यर्थः । पूर्वस्मात्पूर्वोदाह-रणादिति विशेष इत्यन्वयः । न चैवं साधर्म्यप्रतीत्युपपादनेति । वस्तु-तस्तद्भावात्कथमुपमाळक्षणसमन्वय इति वाच्यम्, चमत्कारविशेष-प्रयोजकसाधारणत्वाध्यवसायविषयधर्मत्वस्यवोपमालक्षणत्वमित्यभि-प्रायादिति । लोके विम्बप्रतिविम्बभावव्यपदेशस्य गगनजलाशयादि-गतचन्द्रादिविषयतया प्रसिद्धेः ॥ कथं प्रकृते तद्वचपदेश इत्याशङ्काया-माह-वस्तुत इत्यादि ॥ अभिन्नयोस्तथाध्यवसितयोः पृथगिति भिन्नश-ब्देनेत्यर्थः ॥ विम्बप्रतिबिम्बभाव इति । विम्बप्रतिविम्बभावपद्वाच्य-मित्यर्थः ॥ समय इति । सङ्केत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

(चन्द्रालो॰)-वर्ण्योपमानधर्माणामुपमावाचकस्य च। एकद्रिज्यनुपादानैर्भिन्ना छुतोपमाष्ट्रधा ॥ ७॥ तिडद्गोरीन्दुत्रल्यास्या कर्प्रन्ती दशोर्मम । कान्त्या स्मरवध्यन्ती दृष्टा तन्वी रहो मया॥८॥ यत्तया मेलनं तत्र लाभो मे यश्च तद्रतेः । तदेतत्काकतालीयमवितर्कितसम्भवम् ॥ ९॥

[ उपमा-

(20) ( क्रव० )-उपमेयादीनां चतुर्णी मध्ये एकस्य द्रयोस्त्रयाण वा प्रतिपादकशब्दाभावेन छुतोपमत्युच्यते। सा चाष्ट्रधा यथा। वाचकलुप्ता १, धर्मलुप्ता २, धर्मवाचकलुप्ता ३ वाचकोपमेयलुता४, उपमानलुता ५, वाचकोपमानलुता ६ धर्मोपमानलुता ७, धर्मोपमानवाचकलुता च ८ इति तत्रोपमानलोपरहिताश्चत्वारो भेदास्ति हिरोरीत्याहि श्लोकेन प्रदर्शिताः। तद्वंतो भेदा उत्तरश्लोकेन दर्शिताः तिंद्रौरीत्यत्र वाचकलोपस्ति दिव गौरीत्यो उपमानानि सामान्यवचनैः '' इति समासविधा यकशास्त्रकृतः। इन्दुतुल्यास्येत्यत्र धर्मलोपः, स त्वैच्छिको न शास्त्रकृतः । कान्त्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वर्क्तं शक्यत्वा त । कर्प्रन्तीत्यत्र धर्मवाचकलोपः । कर्प्रमिवाचरन्तीः त्यर्थे विहितस्य कर्पूरवदानन्दात्मकाचारार्थकस्य किए ( इवशब्देन सह लोपात्। अत्र धर्मलोप ऐच्छिकः। नयनयो रानन्दात्मकतया कर्पूरन्तीति तदुपादानस्यापि सम्भवा दिति । कान्त्या स्मरवध्यन्तीत्यत्र वाचकोपभेयलोपः। अत्र कान्त्येति विशेषणसामध्यात्स्वात्मानं कामवध् मिवाचरन्तीत्यर्थस्य गम्यमानत्या स्वात्मन उपमेयस्य सहापमावाचकेनातुपादानात्स त्वैच्छिकः स्वात्मानं स्मर-वध्यन्तीत्युपमेयोपादानस्यापि सम्भवात् । काकताली-यमित्यत्र काकतालशब्दौ वृत्तिविषये काकतालसमवेत क्रियावर्तिनौ तेन काकागमनिमव तालपतनिमव काक तालिमतीवार्थे '' समासाच तद्विषयात '' इति ज्ञाप कात्समासः । उभयत्रोपमेयं स्वस्य कचिद्रमनं तत्रैव रहिंस तन्व्या अवस्थानं च। तेन स्वस्य तस्याश्च समागमः काक

तालसमागमसदृश इति फलति। ततः काकतालमिव का कतालीयमिति द्वितीयस्मित्रवार्थे '' समासाच तद्वि Sछंकार: १]

HI-

गिन

धा

1 3

TE

ति

गि

TI:

त्यथे

वेधा

उको

त्वा

न्ती

किप

नयोः

मवा-

पः ।

वध्.

यस्य

FHT-

ाली-

वित

ता क

ज्ञाप-

हिंसि

हाक

का

तद्वि

षयात '' इति स्त्रेण '' इवे प्रतिकृतो '' इत्यधिकारस्थेन छप्रत्ययः। तथा च पतनद्ितं तालफलं यथा काकेनो-पभुक्तमेवं रहोदर्शनश्चिभितहद्या तन्वी स्वेनोपभुक्तिति लद्र्थः। ततश्चात्र काकागमनतालपतनसमागमरूपस्य काककृततालफलोपभोगरूपस्य चोपमानस्यानुपादा-नात्प्रत्ययार्थोपमायामुपमानलोपः। समासार्थोपमायां वाचकोपमानलोपः। सर्वोऽप्ययं लोपस्छप्रत्ययविधाय-कशास्त्रकृतः। अवितर्कितसम्भविभिति साधारणधर्मस्या-नुपादाने प्रत्ययार्थोपमायां धर्मोपमानलोपः। समासा-थोपमायां धर्मोपमानवाचकलोप इति स्क्ष्मया दृष्ट्या-ऽवधारितव्यम्। एतेषास्रदाहरणान्तराणि विस्तरभयात्र लिख्यन्ते॥ ७॥ ८॥ ९॥

अ०चं०)-पूर्णायामुपमानादिसमग्रतानियमप्रसिद्धेस्तद्विपरीतायां छुप्तो-पमायां सर्वछोपनियमाशंकानिरासाय छक्षणपूर्वकं तां विभजते-वर्ण्येत्या-दिना ॥ चकारो वाशब्दार्थे । तदनन्तरं च छोपे इत्यध्याहार्यम् । एवं चेतरेतरयोगाविवक्षया वर्ण्यस्योपमानस्य धर्मस्योपमावाचकस्य वा लोपेऽन्यतमानुपादाने लुप्तोपमा । सा च एकद्रित्र्यनुपादानैरष्ट्रधा भिन्नेति पूर्वापराभ्यामुक्तं भवति । ति दित्यासुदाहरणान्यर्थतो व्या-चप्टे-उपमेयादीनामिति॥ वस्तुतो लाघवातपूर्णाभिन्नत्वं लक्षणम्बोध्यम्। लक्षणवाक्यगतं क्रममुपेक्षोदाहरणक्रमानुसारेण विभागं दर्शयति-य-थेत्यादि ॥ वाचकछुप्तेति । वाचकत्वं चात्रानुपूर्वीविशेषवत्तयोपमाबो-धेन निरूदत्वम् । तच शक्या निरूदलक्षणया वा। तत्रायमिवादेद्विती-यन्तु सुहत्पदादेरिति । तद्भावात्ति द्रौरीत्यादौ वाचकळोपः।समासा नुशासनेन निरूढलक्षणावगमेऽप्यानुपूर्वीविशेषवत्तया शब्द्विशेषस्य त-द्वोधनात् ॥ शास्त्रकृतमिति । शास्त्रप्रयुक्त इत्यर्थः ॥ कर्षूरन्तीत्यवेति । अत्र "सर्वप्रातिपद्किभ्यः क्रिब्वा वक्तव्यः" इत्यनेन विहितः क्रिप् छ-प्तोपि स्मर्यमाणो धर्ममात्ररूपमाचारं बोधयति । कर्पूरपदं च छक्षणया कर्रसादृश्यम्। तस्य चातिरिक्तत्वे पूर्ववत्प्रयोजकतासंसर्गेणाचारेऽन्वयो धर्मरूपत्वे त्वभेदेन। वस्तुतस्तु क्रिब्लोपाप्रतिसन्धानेपि तथाबोधात्कर्षू-रादिशब्दा एव कर्प्रादिसाहश्यप्रयोजकाभित्रं तत्साहश्याभित्रं वाऽऽचारं लक्षयन्तीति युक्तम्। ननु वाचकस्येवादेरनुपादानाहोपो युक्तः। साधार-

### क्रवलयानन्दः।

ि उपमालंकारः १ 📔 उ

त

F

(22)

णधर्मस्य त्वाचारक्रपस्य क्रिबुपात्ततया कथं लोपस्तत्राह-कर्ष्रवदान न्दात्मकाचारार्थस्य किप इति ॥ कर्पूरस्येवेतीवार्थे वतिः । आनन्दात्मक जनकतासम्बन्धेन । वस्तुगत्या आनन्दस्वरूपो य आचारस्तद्रोधक्छे त्यर्थः। नतु क्रिबुलोपाज्ञानेऽप्याचारप्रतीतेः कर्पूरादिपदानाभेव तदोध कत्वपक्षे कथं धर्मछोपः सङ्गमनीय इति चेत्। अत्र प्राश्वः। एवम तद्वाचकतया विहितस्य क्रिपो लोपाह्नोपव्यपदेशः। अत एवात्र समा नार्थकः क्यच् नोपात्तस्तस्यालुप्तत्वादित्याहुः। नव्यास्तु धर्ममात्ररूपस्या चारस्योपादानेऽप्यानन्दत्वादिना विशेषरूपेणानुपादानाद्धर्मलोपो यु एव । अन्यथा इन्दुतुल्यास्येत्यादेर्धर्मलुप्तोदाहरणस्यासङ्गतत्वापत्तेः।। चैवं क्यजादाविप धर्मछुप्ता स्यादिति वाच्यम्, इष्टापत्ते रित्याहः स्मरवध्यन्तीत्यत्रेति ॥ ननु "उपमानादाचारे" इति कर्मभूतादुपमाना दाचारे क्यचो विधानात्समरवधं रितिमिवाचरन्तीत्यवगमेऽप्यात्मानमन्य ( = वेति कथं निर्णयस्तत्राह-विशेषणेति ॥ रत्यतुरूपाचरणस्य कान्तिकर णकत्वरूपविशेषणसामध्यादित्यर्थः । कान्तेः स्वरसतः स्वीयत्वावग मादिति भावः। न चात्मन उपमेयस्य तन्वीपदेनोपादानात्कथं लोपइति वाच्यम्, तस्या द्वितीयांततया कर्मभूतोपभेयासमर्पकत्वादात्मानमित्य ध्याहतेनैव तबोधात्। अत्र च समरवधूपदेन समरवधूसाहश्यं ठक्यते तस्य च प्रयोजकत्वसंसर्गेणाभेदेन वाऽऽचारेऽन्वयः। तथा च स्मरवध्सा दृश्याभिन्न आत्मकर्मको य आचारस्तदाश्रयस्तन्वीति बोधः ॥ काकता लीयेति । वृतिविषये समास्विषये॥ ज्ञापकादिति । इवार्थे समासाभां तद्भिषयादित्यनेनेवार्थविषयसमासानुवादोऽनुपपन्नस्तज्ज्ञापक इत्यर्थः उभयत्र काकागमनताळपतनयोः । उपमेयमित्यन्तरं क्रमेणेति शेषः। तेनेति । काकतालसमवेतिकयापरयोः काकतालपद्योरिवार्थे समासेने त्यर्थः ॥ काकतालसमागमेति । अयम्भावः । काकागमनतालपतनयो रूपमानत्वे तदुपभेययोः स्वीयगमनतन्व्यवस्थानयोः पृथगुपात्तत्वेनोपभे यतयाऽन्वयायोगात्काकतालसमागम एवोपमानम् । इत्थं च काकताल समागमसदृशं काकतालपदार्थस्तस्य चाभेदेन स्वीयतन्वीसमागमरू उपमेयेऽन्वय इति॥ तत इति। तादृशसमासोत्तरमित्यर्थः॥इति तद्रथं इति काकतालपदलक्षितस्य काककृततालफलोपभोगसदशस्याभेदेन तन्बी रतिलाभरूपेणोपमेयेनान्वयादिति भावः। अत्र पतनद्लितमिति रहोदर्श नक्षुभितहद्येति च बिम्बप्रतिबिम्बभावापत्रधर्मस्वरूपकथनं नत्वेवमन याकार इति बोध्यम्। न च सकृदुचारिताभ्यां काकतालपदाभ्यां कथरी पमानद्वयावगम इति वाच्यम्, अनुभवानुसार्यनुशासनेन व्युत्पत्तिवैवि त्र्यस्य स्फुट्रं प्रतिपत्तेरिति । एवं दुरूहत्वात्पद्यं न्याख्याय तत्रोपमानलुप्ता दींश्चतुरोऽपि भेदान्प्रदर्शयितुमाह-ततश्चेति॥काकागमनेत्यादि।काकाग

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGango(गर्३) [ अनन्वयालङ्कार: २ ] अलंकारचान्द्रकासमेतः

मनतालपतनरूपो यः समागमस्तद्र्षस्येत्यर्थः। इदं च काकागमनिमव तालपतनिमविति महाभाष्यगतिवग्रहवाक्यविरोधशंकापरिहारायोक्तम्। समागमस्य तादशिक्रयाद्रयाभिन्नत्वेनोक्तयुक्तया तस्योक्तार्थं एव पर्य-वसानात्। विशिष्टोपमायां विशेषणोपमावगतिवत्समागमोपमायामि। तद्वयविक्रययोर्यथायोगं गम्यमानामुपमामभिन्नत्य महाभाष्यकृतां ताद-शिविग्रहवाक्यप्रणयनिमत्याशयः॥ धर्मस्यानुपादान इति। तत्स्थाने "अभवत्कि न्रवीमि ते" इति पाठ इति भावः॥ ७॥ ८॥ ९॥ इत्यलंकारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दिशकायामुपमालङ्कारप्रकरणम्॥१॥

दान

त्मव

कस्य

दोध

वमि

समा

पस्या

युत्त सः । : पाहु:-

माना-

तकर् सवग

प इति मित्य

क्ष्यते धुसा

कता

नाभार

यर्थः शेषः ।

गसंने

ननयो

नोपमे

ताल

ामरू थे इति

तन्वी

होदश

वमन

कथमु

तवैचि

स्तुप्ताः कागः

सन्य (

### अनन्वयालंकारः २.

चन्द्रा॰) - उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः । इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तद्नन्वयः ॥ १ ॥ कुवलयानन्दः) - एकस्यैव वस्तुन उपमानोपमेयवर्णनमन्वयः । वर्ण्यमानमपि स्वस्य स्वेन साधम्यं नान्वेतीति व्युत्पत्तेः । अनन्वयिनोऽप्यर्थस्याभिधानं सहशान्तर्व्यवन्त्रेदेनानुपमत्वद्योतनाय । इन्द्रुरिन्दुरिव श्रीमानित्युत्ते श्रीमत्त्वेन चन्द्रस्य नान्यः सहशोऽस्तीति सहशान्तर्व्यवन्त्रेदेवे लक्ष्यते । ततश्च स्वेनापि साहश्यासम्भवादनुपमे-यत्वे पर्यवसानम् ।

यथा वा-गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ।
रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥
पूर्वोदाहरणे श्रीमत्त्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति । इह तु
गगनादिषु वैपुल्यादिर्धर्मस्य तन्नास्तीति विशेषः॥ १०॥

(अ०चं०)-यद्यप्युपमाननिरूपणानन्तरं तन्मूलालङ्कारेषु सम्भवत्साहश्योप-भयोपमैव प्रथमं निरूपयितुमुचिता, न त्वारोपितसाहश्यनिवन्धनाऽन-न्वयस्तथापि तं द्वितीयसहशन्यवच्छेदफलकतया तृतीयसहशन्यव-च्छेदफलिकामुपभयोपमामपेक्ष्य शीघ्रोपस्थितिकमभिष्रत्य प्रथमन्नि-रूपयति-उपमानोपभेयत्वमिति । उपमानत्वमुपभेयत्वं चेत्यर्थः । द्व-नद्वान्ते श्रूयमाणत्वात् । विवक्ष्यत इति च शेषः । एवं चैकस्यैव वस्तुनो

7

F

T

D

कर

वो

र्थ

¥?

न

न

द

बु पः

र्भ

f -3

य

1

8

ह

H

यदपमानत्वसपमेयत्वं च विवक्ष्यते तदनन्वयः। असम्भवशङ्कानिग साय मध्ये उदाहरणोक्तिः। ननक्तलक्षणस्य "भणितिरिव मित्रमित्र रिव चेष्टा" इत्यादिरशनोपमायामतिव्याप्तिः । तत्र मत्यादेरेकस्के वस्त्रन उपमानत्वस्योपमेयत्वस्य च वर्णनात् । अथैकस्य वस्तुनो यदेक निरूपितसपमानत्वसपमेयत्वं चेति विवक्षितमेकपद्स्यावृत्तिकलपनात इत्थं च रशनोपमायां मत्यादेश्वेष्टादिनिरूपितमुपमानत्वं भणितीत्या दिनिरूपितं तूपमेयत्वमित्येकनिरूपितोपमानोपमेयत्वविरहान्नातिच्या प्तिरित्यच्यते, तदा ''खमिवजलं जलमिव खम्'' इत्युपमेयोपमायामित व्याप्तिः । तत्रैकस्यैव वस्तुनो गगनस्यैकजलनिक् पितस्योपमानत्वस्यो पमेयत्वस्य च वर्णनादिति चेन्मैवम्, एकस्यैवेति विरोधद्योतकैवकार बलेन स्वाश्रयनिरूपितयोरुपमानोपमेयत्वयोल्भिन काप्यतिप्रसङ्ख भावात्। अस्ति हि "इन्दुरिन्दुरिव" इत्यनन्वये उपमानत्वसुपमेयत्वं च स्वाश्रयेन्द्रनिरूपितं न तु रशनोपमायां वेति सङ्क्षेपः ॥ अनन्वयपद्रप्र वृत्तिनिमित्तमाह-वर्ण्यमानमपीति ॥ नान्देतीति । न सम्बध्यत इत्यर्थः साधम्यंस्य भेदघटितत्वादिति भावः॥ नन्वेवं सत्यसम्बद्धमलापत्वापः त्तिरित्यत आह-अनन्वयिनोऽपीति । वाधितस्यापीत्यर्थः ॥ अर्थस्यअ० साधम्यंस्य अभिधानमाहायारोपरूपतया । प्रतिपादनं सदशान्तरः व्यवच्छेदेन सहशान्तरव्यावृत्तिवोधद्वारेण। एतदेव विशदयति-इन्दुः रित्यादिना ॥ इत्थं च सहशान्तरच्यावृत्तिसूचनद्वाराऽनुपमत्वद्योतन रूपप्रयोजनत्वादापाततो रुद्ररोदनार्थवादवद्वारमात्रतया सादृश्यप्रति-पादनेऽपि नासम्बद्धप्रलापतापत्तिरिति भावः । उदाहरणान्तरमाह-यथा वेति ॥ गगनाकारं गगनसदृशम् । इवेत्यतः प्राक् युद्धिसत्यध्याहार्यम् । उदाहरणान्तरप्रदर्शने वीजमाह-पूर्वीदाहरणेति ॥ वैपुल्यादेरित्यादिष-दाद्रांभीर्यदारुणत्वयोः सङ्ग्रहः ॥ १०॥

इत्यळङ्कारचन्द्रि० कुवळयानन्दटीकायामनन्वयाळङ्कारप्रकरणम् ॥ २॥

### उपमेयोपमालंकारः ३.

(चन्द्रा॰)-पर्यायेण द्रयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता। धर्मोऽर्थ इव पूर्णश्रीरथीं धर्म इव त्विय ॥ ११॥ ( कुवल॰ )-द्रयोः पर्यायेणोपमानोपमेयत्वक्रत्पनं तृतीयस-दशव्यवच्छेदार्थम् । धर्मार्थयोः कस्यचित् केनचित्सा-दृश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादृश्यमर्थसिद्धमपि मुखती वर्ण्यमानं तृतीयसदशव्यवच्छेदं फलति ॥

ग− इलंकारः ३] नग

र्मति

स्या देव

गत

त्या

व्या

मति स्यो

कार

रङ्गा

वं च

दम र्थः

वाप

न्तर-

इन्दु-

तन-

रति-

यथा

र्म ।

11

रस-

सा-

वतो

यथा वा-खिमव जलं जलिमव खं हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इव हंसः। कुमुदाकारास्तारा-स्ताराकाराणि कुमुदानि॥

पूर्वत्र पूर्णश्रीरिति धर्म उपात्तः इह निर्मलत्वादिधर्मी नोपात्त इति भेदः । उदाहरणद्वयेऽपि प्रकृतयोरेवोप-मानीपमेयत्वकल्पनम् । राज्ञि धर्मार्थसमृद्धेः शरदि गगन-सिळिलादिनैर्मत्यस्य च वर्णनीयत्वात । प्रकृताप्रकृतयो-रप्येषा सम्भवति।

यथा-गिरिरिव गजराजोऽयं गजराज इवोचकैविभातिगि-रिः।निर्झर इव मदधारा मदधारेवास्य निर्झरः स्रवति॥११॥

र्थस्य अ०चं० )-अथोपमेयोपमां लक्षयति-पर्यायेणेति । अयोगपद्येनेत्यर्थः । वा-क्यभेदेनेति यावत् । तद् उपमानोपमेयत्वं विवक्यत इति शेषोऽत्रापि वोध्यः । उपमेयोपमेति लक्ष्यनिर्देशः । उपमेयेनोपमेति च्युत्पतेः । धर्मां-ऽर्थ इवेत्युदाहरणम् । अर्थो धनम् । पूर्णश्रीः पूर्णसमृद्धिः। अत्र च धर्मा-र्थयोर्द्धयोर्वाक्यभेदेनोपमानत्वसुपमेयत्वं च वर्णितम् । तत्राचवाक्येऽर्थ-स्योपमानत्वं धर्मस्योपभ्रेयत्वम् । द्वितीये तु तद्विपर्यासेन धर्मस्योपमा-नत्वमर्थस्योपमेयत्वमिति लक्षणसमन्वयः । उपमानोपमेयत्वमात्रोक्ताव-नन्वयेऽतिव्याप्तेईयोरित्युक्तम् । एवमपि "समत्वं शरदि प्रापुरहो कुमु-देप-दतारकाः" इत्युभयविश्रांतसादृश्यायामुपमायामतिज्याप्तिः। तत्र द्वयोः कुमुदतारकयोः सादृश्याश्रयत्वरूपोपमेयत्वस्येव तत्त्रयोगित्वरूपस्यो-पमानत्वस्याप्यर्थतः प्रतीतेरतः पर्यायेणेत्युक्तम् । नतु "भणितिरिव मति-मीतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरितिविमला" इति रशनोपमायामितिन्या-प्तिः। तत्र द्वयोर्मतिचेष्टयोर्वाक्यभेदेनोपमानोपमेयत्ववर्णनादिति चेत्र। द्धयोरित्यनेन परस्पर्भुपमानोपमेयत्वस्य विवक्षितत्वात् । अन्यथापर्या-यपदेनैवानन्वयवारणे तद्वैयध्यापनेरिति संक्षेपः । नन्पमाप्रतीपोभय-रूपाया उपमाद्धयरूपाया वा उपमेयोपमाया अलङ्कारान्तरत्वे किम्बीज-मित्यत आह-द्वयोरिति ॥ तथा चार्थविशेषद्योतकतया चमत्कृतिवैल-क्षण्यमेव तत्र बीजमिति भावः । कथं तृतीयसहश्च्यवच्छेदलाभस्तत्रा-ह-धर्मार्थयोशित ॥ धर्मार्थयोर्मध्य इत्यर्थः । मुखतः शब्देन । तथा च प्राप्तस्य पुनर्वचनं तदितरपरिसंख्यार्थमिति न्यायादिहापि तृतीयसहश-

क्वलयानन्दः। (२६)

व्यावृत्तिलाभ इति भावः ॥ खमिवेति । शरद्वर्णन्मिद्म् । खमाक्यथा मिव जलं कालु यापगमेन निर्मलत्वातिशयात् । शेषं स्पष्टम् । निर्मप्रे त्वादीत्यादिपदेन शैत्यातिशयपरिग्रहः।गिरिरिवेति। अत्र गजः प्रकृदेवेः अयमिति प्रकृतपरामर्शिसर्वनामनिर्दिष्टत्वात्। अत एवोपक्रमाद्येष्ट्रा मद्धारेत्यन्वयो बोध्यः । अत्र पूर्वार्द्धे उच्चकैविभातीति समान्वष् उपातः। उत्तराद्धें च स्रवतीति स उक्त इति दिक् ॥ ११॥ शश

| प्रतीप्रकंका

ये र रण

का विव

£

ग्र

F

=

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानंद्टीकायासुपमेयोपमा-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ३॥

प्रतीपालंकारः ४.

(चन्द्रा॰)--प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम् वन त्वह्योचनसमं पद्मं त्वद्रक्रसदृशो विधः॥ १ः

( कुव॰ )-प्रसिद्धोपमानोपमेयभावप्रातिलोम्यात्प्रतीपम् <sup>कुव</sup> यथा वा-यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सिलले ममं तिदंदीवा मेचेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी। येपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता-

स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥

(अ०च०)-प्रतीपमिति ॥ प्रतीपमिति लक्ष्यनिर्देशः । नन्पमानोपमे अ० वस्य वैविक्षिकतया मुखादेरप्युपमानत्वसम्भवाज्ञन्द्र इव मुखमित्यु यर् यामतिव्याप्तिरित्यत आह-प्रसिद्धेति ॥ प्रसिद्धोपमानस्योपमे ती उपमेयत्वं प्रतीपं प्रतीपपद्वाच्यम् । कृतः । प्रातिलोम्यात्प्रसिद्धौ पा नप्रतिकूलत्वात् । उपमेयभावप्रातिलोम्यादित्यविस्र्गपाठेऽपि प्रि पमानस्य य उपमेयभावस्तस्य प्रातिलोम्यादुपमानप्रतिकूलत्वादुण स्योपभेयत्वकल्पनं प्रतीपमित्युच्यत इति व्याख्येयम् । नतु प्रसिद्ध पमानोपमेयभावस्य वैपरीत्यादिति यथाश्रतरीत्यैवंविधमातिलीम्भ नृतीयपश्चमप्रतीप्भेदाव्यापित्वेन प्रतीपपद्मवृत्तिनिमित्तत्वायोगाहि श एवं चोक्तप्रकारेणोपमानपातिकृल्यस्य प्रतीपपद्मवृत्तिनिमित्तत्वव प्र प्रसिद्धोपमानप्रतिकूळधर्मः॥ प्रतीपिमिति। प्रतीपपश्चकसाधारणं ह न्यलक्षणमिति स्चितम्। अत एव पश्चमप्रतीपव्याख्यानावसरे ह ति ॥ उपमानपातिलोम्यादिति । प्रतिक्छत्वं च तिरस्कारप्रयो त्वम्। एतस्य च सकलप्रतीपभेदसाधारण्यं तत्र तत्र स्फुटीकरिष

मास्यथा वेति । प्रोषितस्य प्रियां प्रति वियोगवेदनानिवेदनिमदम् । अयि निप्तिये त्वदीयसादृश्येन विनोदनं विनोदो विरह्यापनं तन्मात्रमपि मम् । पृत्देव दर्शयित-यदित्यादिना ॥ त्वन्नेत्रयोः समाना द्र्येष्साधारणी कान्तिः शोभा यस्य तथाविधं यदिन्दीवरं तत्सिळिले मग्नम् । । । । । । । । । त्व सुखस्य च्छायया कान्त्या अनुकारी सदृशः । । । स्थान्य वर्षत्ते । स्थान्य कान्त्या अनुकारी सदृशः शशी मेवेरन्तिरतिस्तिरोहितः । येऽपीत्यिपिभिन्नक्रमः त्वद्रमनसदृशगतयो ये राजहंसास्तेऽपि गता इति । अत्र कान्तीत्यादिधर्मोपादानात्पृवीदाह-रणवैलक्षण्यं वोध्यम् । नन्पमानादुपमेयस्याधिक्यवर्णनारूपाद्ववितरे-काळङ्कारादस्य को भदः । उच्यते । तत्र वैधर्म्यप्रयुक्तसुपमेयस्याधिक्यं विविवित्तिसह तृष्मानतामात्रप्रयुक्तत्वात्साधर्म्यप्रयुक्तिमिति ॥ १२ ॥

तिष्ठंकारः ४ ]

म् चन्द्राः ) अन्योपमेयलाभेन वर्ण्यस्यानाद्रश्च तत्।
अलंगर्वण ते वक्क कान्त्या चन्द्रोऽपिताहशः॥१३॥
म् इवलः )-अत्युत्कृष्टगुणतया वर्ण्यमानस्यान्यत्र स्वसाहश्यससहमानस्योपमेयं किश्चित्प्रदर्श्यं तावता तस्य तिरस्कारो द्वितीयं प्रतीपं पूर्वस्माद्दि विच्छितिविशेषशालि।
यथा वा-गर्वमसंवाह्याममं लोचनयुगुलेन किं वहसि भद्रे।
सन्तीहशानि दिशिदिशिसरस्स नतुनीलनिहनानि॥१३॥

प्रमानिक्य विशेषप्रयोजकत्वादित ॥ अन्यद्वर्ण्यमुपमानं तद्र्षं यदुपमेयं तस्य लाभेन वर्णनीयस्य मुखादेरनाद्रो गर्वपरिहारोपि तत्प्रप्रमानिक्य वर्णनेयं तस्य लाभेन वर्णनीयस्य मुखादेरनाद्रो गर्वपरिहारोपि तत्प्रप्रमानिक्य वर्णनेयं । तस्य गर्वप्रसक्तिपूर्वकत्वेनोपभेयताया अपि पूर्वमप्राप्योप्रमानिक्य स्कृतिविशेषप्रयोजकत्वादिति भावः । अत एव लाभेनेत्युक्तं
प्रकृति न तु सन्वेनेति । अप्राप्तप्राप्तेभशब्दार्थत्वात् ॥ विच्छित्तिविशेषिति ।
वमत्कारोत्कर्ष इत्यर्थः । उक्तरीत्योपमानिक्रिस्कारातिशयप्रतीविरिति
सिद्धाः । गर्वमिति । असंवाद्धां संवाहनायोग्यमपरिमितिमिति यावत् । भद्रे
तलि शोभने इति सम्बोधनम् । निव्वति हेत्वर्थे । अव्ययानामनेकार्थत्वात ।
पूर्वोदाहरणे कान्त्येति समानधमोपादानिमह तु नेति भेदः ॥ १३ ॥

चन्द्रा॰)--वण्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनादरः।
प्रयो कः क्रौर्यद्रपस्ते मृत्यो त्वत्तुल्याः सन्ति हि स्त्रियः १४॥

[ प्रतीः का

(कुवल॰) — अत्युत्कृष्टगुणतया कचिद्रप्युपमानभावम् वर्मे मानस्यावर्ण्यस्य वर्ण्यापमेयं परिकल्प्य तावता कि तिरस्कारः। पूर्वप्रतीपवैपरीत्येन तृतीयं प्रतीपम्। यथा वा – अहमेव गुरुस्सुदारुणानाः

मिति हालाहल मा स्म तात हप्यः। नतु सन्ति भवाहशानि भूयो

भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम् ॥ १४॥ (अ० च०) – वण्यांपमेयेति ॥ अन्यस्य वण्यस्य । अनाद्रोऽपि तथा। कौं मित्यर्थः ॥ अहमेथेति । सुद्राहणानामितितीवाणाम् । गुहः श्रेष्टः । तन्म सानुकम्पसम्बोधने ॥ मा सम दृष्य इति । दुर्प मा कृथा इत्यर्थः ॥ १ पत

(चं०)-वण्येंनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्च ते

मुघाऽपवादो मुग्धाक्षि त्वनमुखा मं किलाम्बुजम्॥१ किलाम्बुजम्बुजम्॥१ किलाम्बुजम्॥१ किलाम्बुजम्बुजम्॥१ किलाम्बुजम्॥१ किलाम्बुजम्॥१

कुवलक )-अवण्य वण्यापामत्यानक्षास्तवसन प्वम्यकार् र्षशालि चतुर्थ प्रतीपम् । उदाहरणे सुधापवादत्वोत्त्रात् पमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता ।

यथा वा-आकर्णय सरोजाक्षि वचनीयमिदं भुवि । प्रये शशांकस्तव वक्रेण पामरैरूपभीयते ॥ १५॥क्षेष

(अ०चं०)-वण्यंनान्यस्येति ॥ निरूपितत्वं तृतीयार्थः। वण्यंनिरूपितार्यः स्यावण्यंस्योपमा तस्याइत्यर्थः। अनिष्पत्तवचः उच्यमाना अनिष्काः '' कृद्भिहिते '' इति न्यायात्। तत्यतीपम् ॥ मुधेति । किलेति नेष्याम् । त्वन्मुखाभमम्बुजमिति वार्ता मुधा निष्प्रयोजनोऽपवादः। स्थि कार्थकत्वेनापवादस्य निष्प्रयोजनत्वम् ॥ उत्कर्षेति । उपमानतिरस्यप् तिश्यप्रयोजकत्वरूपेत्यर्थः ॥ मुधापवादत्वोक्तयेति । उक्तार्थमेषि आकर्णयेति । वचनीयमलीकत्या निन्दितम् , अत एव भुवीत्युष्यः लोकान्तरे मुखस्त्रिधानेन विशेषादर्शनाद्वीकत्वग्रहायोगात् । द्वतः धानेऽपि विशेषाग्रहणात्वामरेरित्युक्तम्। अत्र वचनीयं पामरेरित्येति विशेषाग्रहणात्वामरेरित्युक्तम्। अत्र वचनीयं पामरेरित्येति विशेषाग्रहणात्वामरेरित्युक्तम्। अत्र वचनीयं पामरेरित्येति विशेषाग्रहणात्वामरेरित्युक्तम्। अत्र वचनीयं पामरेरित्येति विशेषाग्रहणात्वामरेरित्युक्तम्।

स्विमितरिविष्यतिः प्रकाश्यते ॥ १५ ॥ (चन्द्रा०)-प्रतीपमुपमानस्य कैमर्थ्यमपि मन्वतेत्व हष्टं चेद्रदनं तस्याः किं पद्मेन किमिन्दुना ॥१ मतीद्कार: ४.]

विम् विश्व । - उपमेयस्यैवोपमानप्रयोजनधूर्वहत्वेनोपमान क्रमर्थ्यमुपमानात्प्रातिलोम्यात्पश्चमं प्रतीपम् । यथा वा - तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वृथोति चित्ते कुरुते यदायदा । तनोति भानोः परिवेपकैतवा-तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥

त्राप्त्रकेचिद्नन्वयोपमेयोपमाप्रतीपानामुपमाविशेषत्वेन तद्-। त्रभविं मन्यन्ते । अन्ये तु पश्चमं प्रतीपप्रकारमुपमानाक्षे-॥ १९पत्वादाक्षेपालंकारमाहः ॥ १६॥

व 🐧 चिन्द्रः ) प्रतीपिमिति ॥ कः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत्तथा । अनर्थक-मिति यावत्। तस्य भावः कैमर्थ्यं तद्पि प्रतीपं मन्वते। आलंकारि-का इति शेषः। नन्यमानस्य पद्मचन्द्रादेराह्लाद्विशेषरूपप्रयोजन-🔭 इतत्त्वात्कथमनर्थकत्वमत आह उपमेयस्यैवेति ॥ उपमानधूर्वहत्वेनोप-त्वोत्रानकार्यकारित्वेन । अयं चोपमानकैमर्थ्ये हेतुः । अतश्चोपमानकै-मर्थ्यमित्यध्याहार्यम् । आह्वाद्विशेषादेरन्यलभ्यत्वेन प्रयोजनत्वासम्भ-वात्केमध्यमिति भावः । उपमानप्रयोजकधूर्वहत्वेनेति पाठे उपमानं प्रयोजकं यस्या इति बहुवीहिः। नतु ''उपमानकेमर्थ्यस्योपमानाक्षेपश्चा-५ ।शिपः " इति वामनसृत्रेणाक्षेपालंकारत्वेनोक्तत्वात्कथं प्रतीपत्वमतआह-इपमानप्रातिलोम्यादिति ॥ उपमानप्रतिकूलत्वादित्यर्थः । प्रतिकूलत्वं पता म्व तिरस्कारप्रयोजकत्वमित्युक्तम् । तथा च प्रतीपसामान्यलक्षणा-निष्कान्तत्वात्प्रतीपाभाव एवोचित इति भावः ॥ तदोजस इति । नैषधीय रित नेषधवर्णनमिदम् । विधिर्वसा तस्य नलस्यौजसः प्रतापस्य तद्यशस्थ-दः। स्थितौ सत्यामिमौ सूर्यचन्दौ वृथा प्रतापज्योत्स्रादेः कार्यस्य ताभ्यामेवो-तरस्पपत्तिर्भिकाविति चित्ते यदायदा कुरुते तदा भानोविधोश्च परिवेषस्य ार्थमें परिधेः कैतवाच्छलात्कुण्डलनां वैयर्थ्यस्चिकां रेखावेष्टनां करोतीत्यन्व-शित्युचः। अत्र च नायं परिवेषः किन्तु कुण्डलनेत्यपह्नतौ कैमर्थ्यंरूपप्रतीपस्या-त्। द्भारवात्तयोरङ्गाङ्गिभावलक्षणः सङ्गरः । यद्यत्पापिमत्यादिवच तत्पदे त्येतावीप्साया अकरणं न दोष इति बोध्यम् । केचिद्दण्डिप्रभृतयः ॥ अन-

न्वयोपमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चात्राद्यभेदत्रयमेव गृह्यते न द्वते त्वन्त्यभेदद्वयमपि । तत्रोपमितिकियानिष्पत्तेरभावेनोपमान्तर्भावस्या-सम्भवात् । वस्तुतस्त्वाद्यभेदत्रयस्यापि नोपमान्तर्गतिर्युक्ता । चमत्कारं (30)

रूपक्छंका

वि नि

मुष

एंट तग

नग मि

वा

त्य अ

वः ने

न

長 म

प्रति साधम्यस्य प्राधान्येनाप्रयोजकत्वात् । सामर्थ्यनिवन्धन उपभूत निर्स्कार एव हि तत्र चमत्कृतिप्रयोजकतया विविक्षतः न तु साहत्य मेव मुखतश्चमत्कारितया विविक्षितिमिति सहदयसाक्षिकम् । एक्ष्मण नव चुवार्यमयोरिप न सादृश्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन विइति किन्त द्वितीयतृतीयसदृशन्यवच्छेदोपायत्येति न तयोर्प्युपामि र्गतियुज्यते । अन्यथा सादृश्यवर्णनमात्रेणोपमान्तभावे "धैर्यलावान गाम्भीर्यप्रमुखैस्त्वमुद्द्वतः॥ गुणस्तुल्योसि भेद्स्तु वपुषेवेदृशेन नाम इति व्यतिरेकालङ्कारस्याप्युपमान्तर्गतिः स्यात् । तत्र साधम्यंसाणो धिकरणं वैधर्म्यमेव चमत्कारे प्रधानं न तु साधर्म्यमिति चेतुल करे प्रतीपादिष्वपीति सहद्यैराकलनीयम्। एतावदेवास्वरसवीजमा सभ न्धायोक्तं केचिदिति । अन्ये वामनाद्यः । अत्र चास्वरसवीजं प्राक्ति शेष वेदितम्॥ १६॥ दन

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायां प्रतीपालङ्कारप्रकरणम्।

#### रूपकालंकारः ५

(चन्द्रालो॰)-विषय्यभेदताद्रुप्यरञ्जनं विषयस्य ग रूपकं तित्रधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः ॥१ अयं हि धूर्जिटिः साक्षाद्येन दुग्धाः पुरः क्षणात् अयमास्ते विना शम्भुस्तार्तीयीकं विलोचनम् शम्भुविश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टिताम्। अस्या मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना॥१ साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधा सागरोदिता। अयं कलङ्किनश्चन्द्रान्सुखचन्द्रोऽतिरिच्यते॥ र

(अ० चन्द्रि०)-रूपकं लक्षयति-विषय्यभेदेति॥ रूप्यते इतरव्याष्ट्री प्र ज्ञायते धर्मी अनेनेति रूपं तद्रूपमस्यासी तद्रूपस्तस्य भावस्ताद्रूपं च कार्यकारित्वादि। विषंयिण उपमानस्याभेदताद्रुप्याभ्यां विषयस क यस्य यद्रअनिमव रअनं स्वोपरक्तबुद्धिविषयीकरणमिति यावत रव पकमित्यर्थः । रूपकं तदित्येव पाठः । रूपकं त्विति पाठे तु ति ध्याहार्यम् । उपात्तविम्बाविशिष्टविषयधर्मिकाहार्यारोपनिश्चयि

रूपक्छंकारः ५]

उपमूतमुपमानाऽभेदतादृष्याऽन्यतररूपकमिति तु निष्कर्षः। मुखं चन्द्र नामार्थयोरभेदान्वयन्युत्पत्तिवशादाहार्यचन्द्राभेद्निश्चयाछ्व-साइत्यादी णक्षणसमन्वयः। मुखमपरश्चनद्र इत्यत्र तु न चन्द्राभेदो विषयः। अपर विइति भेदस्य विवक्षितत्वात् । अपि तु चन्द्रकार्यकारित्वरूपं ताद्रूप्य-युक्तिति तत्रापि लक्षणसङ्गतिः। न च तस्य मुखे सत्त्वात्कथमारोप इति र्यलावाच्यम् । चन्द्रकार्यसजातीयकारित्वस्येव मुखे सत्त्वादिति । यद्यपि ीन नामार्थयोरभेदान्वयानुरोधादिहापि चन्द्रपद्छक्षितस्य तत्कार्यकारि-र्यसा णोऽभेदसंसर्गेणैव मुखेऽन्वयाद्भेद्रूपकमेव । तथाप्युपमानतावच्छेद-मुल रूपेणाभेद्भाने तु ताद्रृष्यरूपकत्वमिति तात्पर्यम्। अत्र "कमलमन-जमा स्भित्ति कमले कुवलय एतानि कनकलतिकायाम्" इत्याचितिशयो-म् क्तिवारणायो वात्तेतिविषयविशेषणम् । आरोपश्च निषेधानङ्गकत्वेन वि-शेषणीयः। तेनापह्नुतौ नातिव्याप्तिः। भ्रान्तिवारणायाहार्येति । "त्वत्पा-ाम्। दुनखरत्नानां यद्लक्तकमार्जनम् । इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥" इति निद्रशनावारणाय-विस्वाविशिष्टेति ॥ संशयोत्प्रेक्षयो-र्निरासाय निश्चयेत्युक्तमिति सङ्क्षेपः ॥ आधिक्येत्यादि । आधिक्य-सुपमानस्य स्वासाविकीमवस्थामपेक्योपमेयतादात्म्यावस्थायां बोध्यम्। य एवं न्यूनत्वमपि । अनुभयमाधिकयन्यूनत्वोभयरहितमभेदताद्रुप्यान्य-तरमात्रम् ॥ अयं हीत्यादि । अयं वण्यमानो राजा येन हेतुना पुरो-119 नगर्यः। शिवस्यापि त्रिपुरदग्धृत्वात्स एवायमिति भावः॥ तार्तीयीक-मिति । तृतीयमेव तार्तीयीकम् "तीयादीकक्स्वार्थे वा वाच्यः" इति त् वार्तिकानुसारात्। विलोचनं विनेत्यन्वयः॥ शम्भुरिति । अत्राप्ययमि-म् १ त्यनुषञ्जनीयम् । अन्यथातिशयोक्तयाऽऽपत्त्या रूपकोदाहरणत्वास्कृतेः। अय राजभावावस्थायां समदृष्टितां समसंख्यलोचनतामेकरूपलोचन-वत्तां च ॥ मुखेन्दुनेति । अत्रेन्दुपदमिन्दुकार्यकारिपरम् । किमिन्दु-भा नेति ॥ प्रसिद्धचन्द्राद्धेद्विवक्षणात् । अतश्चनद्रताद्र्यरूपकमिद्म्। न चात्रोत्तरपदार्थप्रधान्यादिन्दुकार्यकारिणि मुखाभेदभानानमुखाभेद-रूपकं स्यात्र तु चन्द्रताद्र्यक्रयकमिति वाच्यम् । व्युत्पत्तिवैचित्र्येण मुखस्य स्वनिष्ठाभेदप्रतियोगित्वसंसर्गेणान्वयाभ्युपगमाद्विशेषणानुयो-गिकस्यापि विशेषणसम्बंधतायाः स्वामित्वस्य षष्ठगर्थत्ववादिभिः यार्वं प्राचीनैश्चेत्रस्य धनमित्यादावङ्गीकारात्। एवं च मुखनिष्ठाभेदप्रतियोगी दूर्यं चन्द्रस्तत्कार्यकारी वेति बोधान्न मुखाभेद्ररूपकापत्तिर्मुखप्रतियोगि-वयस काभेदस्याभानादित्येवमन्यवाप्यूद्यम् ॥ असुधिति । सुधा सागरादुदितो-वत् त्वत्रा प्रसिद्धा लक्ष्मीरयं तु न तथिति न्यूनत्वोक्तिः॥ अतिरिच्यत इति। र्त निष्कलङ्कतया अधिको भवतीत्यर्थः ॥ 1यवि

व

सा क्ट

धा

एत

त्व र्ध्य

वि

श

नि

रा प्रा

ता

म

व 55

प्र

जर र्थ

त

व

(क्रुव०)-विषय्युपमानभूतं पद्मादि विषयस्तदुपमेयं । नीयं मुखादि विषयिणो रूपेण विषयस्य रञ्जनं रूपका व अन्यस्पेण रूपवतः करणात्रच कचित्रसिद्धविषय्याभ्य पर्यवसितं कचिद्रेदे प्रतीयमान एव तदीयधर्मारोपमा चेर पर्यवसितम् । ततश्च रूपकं तावद्विविधम् । अभेदस् यस ताद्रप्यरूपकं चेति । द्विविधमपि प्रत्येकं त्रिविधम्। सिद्धविष्याधिक्यवर्णनेन न्यूनत्ववर्णनेनातुभयोत चैवं रूपकं षड्विधम् । अयं हीत्यादिसार्द्धश्लोकनाभेद्र या काणि अस्या मुखेन्दुनेत्यादिसाईशोकेन ताइप्यस्त्रा यह णि। आधिकयन्यूनत्वानुभयोत्तयुदेशऋमप्रातिलोम्येनो हतानि । येन दग्धा इति विशेषणेन वर्णनीये राजि सिद्धशिवाभेदानुरञ्जनाच्छिवस्य पूर्वावस्थानो वर्णनी राजभावावस्थायां न्यूनत्वाधिक्ययोरवर्णनाञ्चानुभयारे क्षपकमाद्यम् । तृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या पूर्वावस्था न्यनताप्रदर्शनान्त्यनाभेद्रसपकं द्वितीयम् । न्यूनत्वा नमप्यभेददाढर्चापादकत्वाचमत्कारिविषयद्दष्टित्वपरित गेन जगद्रक्षकत्वोक्त्या शिवस्य पृवीवस्थाली वर्णनीय जभावावस्थायामुत्कर्षविभावनाद्धिकाभेद्रूपकं यम् । एवमुत्तरेषु ताङ्प्यरूपकोदाहरणेष्वपि क्रमेण भयन्यूनाधिकभावा उत्रेयाः । अनेनैव ऋमणोदाः णान्तराणि-

चन्द्रज्योत्स्नाविशद्पुलिने सैकतेस्मिञ्छर्य्या वाद्यूतं चिरतरमभूत्सिद्धयूनोः कयोश्चित्। एको वक्ति प्रथमनिहतं कैटमं कंसमन्य-

स्तत्त्वं स त्वं कथय भगवन्को हतस्तत्र पूर्वम् ॥ अत्र स त्वमित्यनेन यः कंसकैटभयोईन्ता गरुडध्वज त्तादातम्यं वर्णनीयस्य राज्ञः प्रतिपाद्य तं प्रति कंसकै

पका लंकारः ९] वधयोः पौर्वापर्यप्रश्नव्याजेन तत्तादात्म्यदाहर्चकरणात्पूर्वा-पक्त वस्थात उत्कर्षापकर्षयोरविभावनाचानुभयाभेदकपकम् ॥ विष्याचि ) – लक्षणक्रोकं व्याचष्टे – विषय्युपमानेत्यादि । विषयिणोऽभेदेन रूपेण चेति पाटः। रूपेण आह्वाद्कत्वादिना। ताद्य्येण क्वचित्ताद्य्येण पमा चेत्येव पाठः। परमार्थतस्तु प्रामाणिकपुस्तकेषु विष्यिणौ रूपेण विष-यस्य रञ्जनिमिति युक्ततरः पाठः । तेन तच्चेत्यादेनं पौनस्कत्यमिति ध्ये-इस्र यम् । हरिद्रादिना पटादिरअने प्रयुक्तस्य रअनशब्दस्येह प्रवृत्तौ वीज-म्। माह-अन्यरूपेणेति । रूपं रक्तपीतादिकस् । अभेदताद्रप्ये च तथा गेत चान्यदीयधर्मेणान्यस्य तद्वत्तासम्पादनत्वसामान्यादिह गौणरअनशब्द-नेदर प्रयोग इति भावः॥ तच्चेति । रश्चनं चेत्यर्थः॥ प्रसिद्धेति। कविसम्प्रदा-यप्रसिद्धोपमानाभेदेन लब्धात्मकमित्यर्थः । रूपपदस्याभेदताद्वप्योभय-**लप**र साधारणत्वादिति भावः । अभेदेन रूपेण चेति पाठे तु तच्चेत्यत्र च श-नो ब्दो हेत्वर्थकः । तेन पूर्वोक्तस्यैव समर्थनमिति न पौनरुक्तयम् । तावद्धि-ाज्ञ धान्तरोक्तः प्रागुद्देशकमप्रातिलोम्येनेति । निर्देशक्रमवैपरीत्येनेत्यर्थः । र्गनी एतदेव विशद्यति-येनेत्यादि ॥ विशेषणेनेति हेतौ तृतीया । पुरदग्य-त्वविशेषणहेतुकशिवाभेदानुरञ्जनादित्यर्थः। ननु न्यूनत्ववर्णने भेदापक-याभे र्षयोः प्रतीतेः कथं चमत्कारितेत्यत आह-अभेददाढर्यापादकत्वादिति॥ स्था विशेषिवषेधस्य शेषाभ्यतुज्ञानफलकतया निषिद्धव्यतिरिक्तसकलगुण-त्वव शालिताप्रतीतौ " एकदेशविकृतमनन्यवद्भवति " इति न्यायेनाभेद-निश्चयसम्पाद्कत्वादित्यर्थः। विभावनात् प्रकाशनात्। चनद्रज्योत्सनेति। वित राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिः । हे भगवन् ! चन्द्रज्योतस्रावद्विशदं श्वेतं र्गीय पुलिनं यस्य तथाभूतेऽस्मिन् शरध्वाः शरयूनामकनद्याः सैकते सिक-तृ तामयदेशे कयोश्चित्सिद्धतरुणयोश्चिरतरमतिचिरकालं वादरूपं यूत-नेणा मभूत । कीद्दक्तत्राह-एकः सिद्धयुवा कैटभं दैत्यविशेषं प्रथमं निहतं विक्त वदति अन्यः कंसं प्रथमं निहतं विक्त स कंसकैटभयोईन्ता दा त्वं तत्र तयोर्मध्ये पूर्व को हत इति तत्त्वं कथयेत्यन्वयः। यद्यपि मुनि-प्रभतावेव भगवन्नित्यामन्त्रणमुचितं न राजादौ तथापि राज्ञो भगव-तादात्म्यवर्णनादनौचित्यं परिहरणीयम् । क्वचित्तु भवतेति पाठः । अत्र ज्योत्ह्यापदेनैव चन्द्रिकालाभेषि चन्द्रपदं शारदपूर्णचन्द्रपरतया नापुष्टा-र्थम् । पुष्पमालेत्यत्र पुष्पपदमिवोत्कृष्टपुष्पपरत्येति बोध्यम्। वादयोग्य-तासूचनाय यूनोरित्युक्तम् । अयं हीत्युदाहरणेऽभेदारोपहेतुभूतं पुर्दाह-

कुव० )-वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च । तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्वर्गो नराकृतिः॥

कत्वरूपं साधम्यमुपात्तमिह तु जगद्रक्षकत्वादिकं तद्रम्यमानमिति भेदः।

3

वज

नकें

105

स

H

fi 3

> 3 T

> > τ

3 f

अत्र साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य प्रसिद्धशिवः तादातम्यमुपदिश्य नराकृतिरिति दिव्यम् तिवैकल्यम तिपादनान्यूनाभेदक्रपकम्।

त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्ध-स्त्वं सेतुमन्थकृद्तः किमसौ विमेति। द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशंवदोऽद्य त्वां राजपुङ्गव निषेवत एव लक्ष्मीः ॥

अत्र त्वं सेतुमन्थकृदिति सेतोर्मन्थनस्य च कर्त्रा पुराका त्रमेन सह वर्णनीयस्य तादात्म्यमुक्तवा तथापि त्वदाचिक मनं सेतुबंधाय मन्थनाय विति समुद्रेण न भेतव्यम् । पान्तराणामपि त्वद्वशंवदत्वेन पूर्ववद्वीपान्तरे जेतव्या प्राप्तलक्ष्मीकत्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाचेति पूर्व स्थात अत्कर्षविभावनाद्धिकाभेद्रूपकम्।

किं पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं वृद्धि वा झपकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्। वक्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरुज्जृम्भते द्र्पः स्यादमृतेन चेदिह तद्प्यस्त्येव बिम्बाधरे॥

अत्रापरश्शीतांशुरित्यनेन वक्रेन्दोः प्रसिद्धचन्द्राहे साविष्कृत्य तस्य च प्रसिद्धचन्द्रकार्यकारित्वमात्रप पादनेनोत्कर्षापकर्षयोरप्रदर्शनाद्तुअयं तादूप्यक्षपकम्

अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः। अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्बाद्रायणः॥

अत्र हरावपर इति विशेषणात्रिष्वपि ताद्रप्यमात्रविव विमाविता । चतुर्वद्नत्वादिवैकल्यं चोक्तामिति न्यूना इ्प्यरूपकम् । इदं विशेषोत्तयुदाहरणिमति वामनमत्म यदाह-"एकगुणहानौ गुणसाम्यदाढर्च विशेषोक्तिः" इति प्यका लंकारः ५ ] **ाव-**

या

पूर्वा

[ 1

द्राद्धे

त्रप्रा

रम

विवध

यूना

1तम्

इ

किमसुभिग्र्लिपैतर्जंड मन्यसे यि निमज्जत भीमसुतामनः। मम किल श्रुतिमाह तद्धिकां नलमुखेन्दुपरां विवुधः स्मरः॥

अत्र द्मयन्तीकृतचन्द्रोपालम्भे प्रसिद्धचन्द्रो न निर्या-।कालिकमनःप्रवेशश्रुतितात्पर्यविषयः । किन्तु नलमुख-गन्द्र एवेति । ततोऽस्याधिक्यप्रतिपादनाद्धिकतादूप्यस्-।कम् । स्पकस्य सावयवत्वनिर्वयवत्वादिभेदप्रपञ्चनन्तु

वदा चेत्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्॥

(अ०चिन्द्र०)-वेधा इति ॥ द्वेधा कान्ताधर्मिकत्वकनकधर्मिकत्वरूप-विधाइययुक्तं भ्रमं बलवद्निष्टाननुवन्धिसुखसाधनत्वभ्रमम् । सर्वेषा मपि भ्रमाणां वेधसा निर्माणेऽपि प्राधान्यविवक्षयोत्थमभिधानम्। अय-मास्त इत्युदाहरणे शम्भुसादृश्यं गम्यमानिमह त्वनासिक्तरूपं तदुपात-मिति भेदः। त्वय्यागत इति राजानं प्रति कनेक्तिः । क्षेतुश्च मन्थ-श्चेति द्वंदः । मन्थनं मन्थोऽमृतमन्थनम् । द्वोषान्तरेऽपि इत्यपिना सुत-रामेतद्वीपे नास्तीति सूच्यते । अद्य राजभावावस्थायां शम्भुर्विश्वमि-त्यत्र विश्वसंरक्षकत्वं सादृश्यमुपात्तमिह तु नेति भेदः ॥ किम्पद्मस्येति द्यितां प्रति नायकोक्तिः। तव वक्ररूपेन्दौ कार्यकारिणि सत्ययमपरः प्रसिद्धः शीतांशुश्चनद्रो यदुन्जूम्भते उदितो भवति तस्मात्तव वक्त्रेन्दुः पद्मस्य रुचिं कान्ति न हन्ति किम् । "प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति न्यायात्प्रयोजनस्यान्यतः सम्भवे तदुज्जूमभणस्यासङ्गते-रिति। किं न हन्ति इति काका अपि तु हन्त्ये कि पर्यवसाने तदुज्जू-म्भणं सुधिति प्रतीतिपर्यवसानम् । एवमग्रिमवाक्ययोरपि । झषो मकरः केतनं चिह्नमस्य तथाभूतस्य समुद्रस्य कामस्य च आलोकनमालोकः मकाशश्च तन्मात्रेण अमृतेन द्रपेशिमान उज्जूम्भणहेतुः स्याचेद्युक्त-मेतत्। यत इह वक्त्रेन्द्रौ विम्बाधरे तद्प्यस्त्येवेति समुचितपदाध्या-हारेण योजनीयम् । यच्छब्दस्योत्तरवाक्यगतत्वेन तच्छब्दाक्षेपक्षम-त्वात्र तद्तुपादानेपि न्यूनपद्त्वदोषः। कार्यकारित्वमात्रेत्यनेनाभेद्व्या-बृतिः । अस्या मुखेन्दुनेत्यत्र किमिन्दुनेति पुनरुपादानमात्रं भेद्विवक्षा-ज्ञापकम् । इह त्वपरशब्दस्याप्युपादानमिति विशेषः ॥ अचतुर्वदन इति । बादरायणो व्यासः । भाले लोचनं यस्येति व्यधिकरणत्वेऽपि गमकत्वाद्रहुवीहिः । नतु हरावपर इति विशेषणात्रदंशे एव ताद्र-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

[ रूपकालङ्कारः ५- वर्षि क्रवलयानन्दः। इतरांशे त्वभेदरूपकमेवेत्याशङ्कचाह-अत्रेति प्यरूपकं स्यात प्यरूपक स्थात इतरास प्रमान हिष्वपाति ॥ एकत्रानेकारोपरूपायां रूपकमालायामवैरूप्यायाः पर्म त्पर्यग्राहकस्यैकत्र स्थितस्यापि साधारण्यभेवोचितमिति भावः। अय च साध्वीत्यादिपूर्वोदाहरणाद्विशेषः । न्यूनरूपकस्य चमत्कारित्वं मुक्तं वृद्धसम्मत्या द्रहयति इदिमिति॥ यदाहेत्यनन्तरं स इति शो एकगुणहानावभिहितायामिति शेषः। गुणसाम्यदाद्वं शेषगुणम्यु जग एकगुणहानावामाहतावामात स्वरम् । अस्ति । अस्ति । अस्य प्रमाणा । अस्य प्रमाणा शिल्ल साम्याय यागा व्यवच्छद्ता प्रधुपप्तात्वा । रसिद्धस्य पुनर्वचनं शेषगुणाभावपर्सिख्यार्थं पर्यवस्यलीति भावः।। शिष्ठ च रूपकप्रभेदत्वेनैव चमत्कारोपपत्तौ नाऽलङ्कारान्तरत्वं न्यूनत्ववर्णन युक्तम् । सामग्रीकालीनकार्याभावस्य त्वलङ्कारान्तरासंभिन्नस्य तद्वः माणं युक्तमित्यस्वरसो मतमित्यनेन सृचितः॥ किमसुभिरिति।जड मूर्खजलमयेतिसाधारणं चन्द्रसम्बोधनम्। ग्लिपितैर्नष्टैरस्भिर्निमित्तभ भींमसुताया दमयन्त्या मनो मयि निमज्जतु निलीयतामिति मन्यसे हित्यल मिति सोपहासकाकुः। तेन भैवं मंस्था इत्यर्थः। अत्र हेतुमाह-किली श्चितम्। मम विबुधः पंडितः स्मरः तद्धिंकां सः प्राणिनगमकाली मनःप्रवेशोऽथों यस्यास्तां श्रातिं नलमुखेन्दुपरां मनःप्रवेशाधिकरणते नलमुखचनद्वतात्पर्यवतीमाहेति । अयं कलंकिन इत्युदाहरणे दोषशून त्वमयुक्तं शाब्दमाधिक्यम्, इह तु गुणविशेषमयुक्तं गम्यमानं तिही विशेषः॥ सावयवत्वनिरवयवत्वादीति। आदिना समस्तवस्तुविषयत्व दिरूपैतत्प्रभेदानां परम्परितत्वरूपभेदान्तरस्य च परिग्रहः। तथा हि। वयवं निरवयवं परम्परितं चेति त्रिविधं रूपकं प्रत्येकं क्रमेण द्विविधा समस्तवस्तुविषयभेकदेशविवातिं च केवलं माला च श्लिष्टवाचकमित ष्टवाचकं चेति शिल्षाशिलष्टभेदयोः केवलमालारूपत्वाभ्यामंत्यं चतुः धिमत्यष्टी भेदाः। तत्र ''ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला विश्वती तारक्

स्थीन्यन्तर्धानव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम् । द्वीपाद्वीपं भ्रमा

द्धती चन्द्रमुद्राङ्कपाले न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाग्छनस्य चछलेन॥ इति पद्ये रात्री कापालिकीत्वारोपस्य प्रधानतयाऽवयविनोऽवयवह पाणि ज्योत्स्नाभस्मेत्यादिरूपकाणीति सावयत्वं समस्तस्य वस्तु

आरोप्यमाणस्य शब्द्विषयत्वं च द्रष्टव्यम्। "प्रौहमौक्तिकरुचः पर्यो

मुचां बिन्द्वः कुटजपुष्पबन्धवः । विद्युतां नभिस नाटचमण्डले कुवी

स्म कुसुमाञ्जलिश्रियम् ॥"इत्यत्र प्रधानस्य नभिस नाटचमण्डल्त्वारी

पस्यावयवभूतं विद्यतां नर्तकीत्वरूपणमार्थं न शाब्दमित्येकदेशे विशे षेण शाब्दतया वर्तनादेकदेशविवर्तित्वम्। "कुरंगीवाङ्गानि स्तिमितयिष्यथा

गीतध्वनिषु यत्साखीं कान्तोदन्तं श्रुतमिष् पुनः प्रश्न्यति यत्। अति यचान्तः स्विपिति तद्दो वेदयभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेवतुं हिद् मनसिष

पस्

पंध

मात

कुत्व

Fo

7

7

3

22

64

U

70

7

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ं १ वारेणामालंकारः ६ ] अ**लंकारचन्द्रिकासमेतः ।** 

त्रेति हेमलतिकाम् ॥ " इत्यत्र हेम्लतिकामित्यम।लारूपं निरवयवम् । या । सीन्दर्यस्य तरंगिणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कार्मणकर्म अयो नर्गरहसामुह्रासनावासभूः। विद्या वक्रगिरां विधेरनविध्रावीण्यसाक्षा-वं हिक्रया वाणाः पश्चिशिलीसुखस्य ललनाच्डामणिः सा प्रिया॥" इत्यव शो च मालारूपं निरवयवं बोध्यम्। एवम् "अलोकिकमहालोक्प्रकाशित-मयु जगत्त्रयः। स्तूयते देव सद्धंशसुक्तारत्नं न कैर्भवान्॥" इत्यत्र वेणुकुलयोः णि श्लिप्टेन वंशपदेन कुछे वेणुत्वारोपपूर्वक एव राज्ञि सुक्तारत्नत्वारोप इति ।। श्रिष्टवाचकं केवळपरम्परितरूपकं विद्रमानसेत्यादावेतदेव माळारू-र्णन पम्। चतुर्दशलोकविक्षकन्द इत्यत्राश्विष्टवाचकं क्वलपर्मपरितम्। द्र पर्यङ्गो राजळक्ष्म्या इत्यादावळानं जयकुक्षरस्येत्यादौ चाश्चिष्टवाचकं जडे मालापरम्परितं च द्रष्टव्यम्, विस्तरभयात्रेह प्रपव्चयते ॥१०॥१८॥१९॥ विहित्यळङ्कारचन्द्रिकायां कुवळयानन्द्टीकायां रूपकाळङ्कारप्रकरणस् ॥५॥

### परिणामालंकारः ६.

तभ

ल वि

र्छाः गत्वे

शून दि

**ब**रव

हेस

धम

श्लि तुः

रका मा

न॥

वर

त्त्रं विकास

नर

(ज

चन्द्रा॰) परिणासः कियार्थश्रेद्विपयी विषयात्मना। प्रसन्नेन हगन्नेन वीक्षते मिहरेक्षणा ॥ २० ॥ क्कव०)-यदारोप्यमाणी विषयी किञ्चित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमानः स्वतस्तस्य तदुपयोगित्वासम्भवात्प्रकृतात्म-तापरिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालंकारः । अत्रोदाहरणम्-प्रसन्नेनेति। अत्र हि अब्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं निबध्यते न त हशः। मयूरव्यंसकादिसमासेन उत्तरपदार्थप्राधान्यात्। न चोपिमतसमासाश्रयणेन हगडजिमवेति पूर्वपद्रपाधा-न्यमस्तीति वाच्यम्, प्रसन्नेनिति सामान्यधर्मप्रयोगात्। ''उपितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे''इति तद्प्रयोग एवोपमितसमासानुशासनात् । अन्जस्य वीक्षणोपयोगि-त्वं न स्वात्मना सम्भवत्यतस्तस्य प्रकृतदगात्मतापरिण-त्यपेक्षणात्परिणामालंकारः।

विषय वा-तीर्त्वा भूतेशमौलिस्रजममर्धनीमात्मनासौ तृतीय-स्तस्मे सौमित्रिमैत्रीमयमुपकृतवानातरं नाविकाय।

(36)

कुवलयानन्दः।

[ उहेखाउलंक

स्रं

रु

उन

f

त्र

सं

F

वे

4

अ०

ल्ले

वि

प्रा

क

ना धिं न

अ

च मु

> र' न

> ि

Ŧ

ति

व

a

व्यामब्राह्मस्तर्नाभिः शबरयुवतिभिः कौतुकोद्ञ्चद्क्षं कुच्छ्राद्द्वीयमानः क्षणमचलमयो चित्रकृटं प्रतस्थे ॥ अत्रारोण्यमाण आतरः सौमित्रिमैत्रीरूपतापत्त्या गुहोपका लक्षणकार्योपयोगी न स्वात्मना गुहस्य रघुनाथप्रसादेव थित्वेन वेतनाथित्वाभावादिति परिणामालंकारः॥ २०

(अ०चंद्रि०)-परिणामं छक्षयित-परिणाम इति । विषयितिष्टायाः व तकार्योपयोगिताया अवच्छेदिका विषयतात्मतापरिणितः परिणाम सा च विषयतादात्म्याध्यवसायविषयता । एवं च विषयाभेदस्येव वि यिणि विवक्षणाद्दगभिन्नेनाञ्जेनेति स्वारसिक एव बोधो न तु रूपक दक्षिष्ठाभेदमितयोगिनाञ्जेनेत्यनुयोगित्वसुख इति रूपकाद्भेद्दो बोध असमासेऽप्युदाहरित-तीत्वेति । सुरारिनाटकगतभेतत्पद्यम् । आत्म तृतीयः सीतालक्ष्मणसहित इति यावत । असौ मक्रान्तो रामः भूतेश शम्भोमीलिमालारूपाममरनदीं गङ्गां तीर्त्वा तस्मै नाविकाय गृहसंद्र निषादपतये सौमित्रेर्लक्ष्मणस्य भैत्रीरूपमातरं तरणमूल्यसुपकृतव उपकाररूपतया दत्तवान् । अथो अनन्तरं चित्रक्टं प्रति प्रतस्थे प्रति तवान् । कीदशः । व्याभेन तिर्यव्यसारितभुजद्रयान्तरालेन ग्र तावत्परिणाहौ स्तनौ यासां तथाभृताभिः शवराणां व्याधानां । तीभिः कौतुकेनोदश्विति विकसंत्यक्षीणि यत्र क्रियायां तथा कृच्ला शात अत एव क्षणमन्वीयमानोऽनुगम्यमान इत्यर्थः॥ २०॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां परिणामालङ्कारप्रकरणम्॥

उहेखालंकारः ७.

(चन्द्रालो॰)-बहुभिर्बहुधोह्नेखादेकस्योह्नेख इप्यते। स्त्रीभिः कामोऽर्थिभिः स्वर्द्धः कालः शत्रुभिरैक्षि सःर

(कुव०) - यत्र नानाविधधर्मयोग्यं वस्तु तत्तद्धर्मयोगरूपि मित्तभेदेनानेकेन प्रहीत्राऽनेकधोलिख्यते तत्रोहिखः। १ नेकधोहिखने रुच्यर्थित्वभयादिकं यथाई प्रयोजकम्। १ चिरभिरतिः। अर्थित्वं लिप्सा। स्त्रीभिरित्याद्यदाहरणम् अत्रैक एव राजा सौन्दर्यवितरणपराक्रमशालीति कृत्व अलंकारचिन्द्रकासमेतः। (३९)

स्त्रीभिरिथिभिः प्रत्यिभिश्च रुच्यथित्वभयैः कामकल्पत-रुकालरूपे दष्टः।

हेखा इलंकारः ७ ]

11

मका दिव

20

ाः व पाप

1 f

पव

ोध

ात्म तेश

संब

त्व

मि

ग्रा

्रशत

म्॥

ने।

3

र्ग

14

यथा वा-गजत्रातेति बृद्धाभिः श्रीकान्त इति योवतैः।
यथास्थितश्च बालाभिर्दष्टः शोरिः सकौतुकम्।।

अत्र यस्तथा भीतं भक्तं गनं त्वर्या त्रायते स्म सोऽयमा-दिपुरुषोत्तम इति वृद्धाभिः संसारभीत्या तद्भयार्थिनी-भिः कृष्णोऽयं मथुरापुरं प्रविशन्दष्टः । यस्तथा चश्रलत्वेन प्रसिद्धायाः श्रियोऽपि कामोपचारवेदग्ध्येन नित्यं वह्नभः सोऽयं दिव्ययुवेति युवतिसमूहैः सोत्कण्ठेर्दष्टः । बालाभि-स्तद्वाह्मगतस्ववेषालङ्कारदर्शनमात्रलालसाभिर्यथास्थित-वेषादियुको दृष्ट इति बहुधोहेखः । पूर्व कामत्वाद्यारो-पस्तपकसङ्कीणः । अयं तु शुद्ध इति भेदः ॥ २१ ॥

क्लेखादित्यन्वयः। उल्लेखनं विषयीकरणमुक्लेखः। हेतौ पश्वमी। तथा चैवं-विधोक्लेखाद्धेतोक्लेख इप्यते । उल्लेख इति व्यविद्वयत इत्यर्थः। व्यवहारं प्रति लक्षणस्य प्रयोजकत्वात् स्त्रीभिरिति । स्वर्द्धः स्वर्गसम्बन्धिद्वमः कल्पतहः। कालो यमः। स प्रकृतो राजा। श्लोकं व्याचष्टे-यवेति॥ नानाविधेति। सौन्दर्यदातृत्वशूर्तवादिरूपे इत्यर्थः॥ तत्तद्धमेति। रुच्य-थिंत्वत्रयादि रूपेत्यर्थः । एतच्च स्वरूपकथनं न तु लक्षणान्तर्गतम् ननु द्वाभ्यां ग्रहीतृभ्यां निमित्तद्वयवशात्मकारद्वयेनोहेखेऽव्याप्तिरत आह-अनेकेत्यादि । तथा च लक्षणे बहुपद्मनेकपरमिति भावः । एवं च प्रहीतृविषयाद्यन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्योछिख्यमानानेकप्रकारत्व-मुह्नेख इति लक्षणं बोध्यम् । सीन्द्रयंस्य तरङ्गिणीत्यादिमालारूपकवा-रणायाद्यं विशेषणम् । तत्र ग्रहीतृभेद्प्रयुक्तं नानेकप्रकारत्वमिति नातिच्याप्तिः। वक्ष्यमाणोद्धेखप्रभेदसाधारण्यायान्यतमत्वप्रवेशः । त-द्विवेचनं तद्वचाख्यानावसरे करिष्यामः। अन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेक-स्योल्लिख्यमानत्वमित्येतावदुक्तौ "विद्याविक्रमसौन्द्यंतपसां निधिमा-गतम्। पश्यन्ति विबुधाः शूराः स्त्रियो वृद्धाश्च कौतुकात् ॥" इत्यत्रा-तिच्याप्तिरतोऽनेकप्रकारत्वभित्युक्तम् । न चोछिख्यमानप्रकारत्वमित्ये-वास्तु । उक्तोदाहरणे प्रकारस्य कस्याप्यनुष्ठेखादेवानतिप्रसङ्गादिति वाच्यम् । एवमपि ''नृत्यत्त्वद्वाजिराजिप्रसरखुरपुटप्रोद्धतैर्धूलिजालैरा-

T

5

कु

f

लोकालोकभूमीधरमतुलिनिरालोकभावं प्रयाते। विश्रानित काम्भित्वष लाकालाकभूमाधरमञ्जलानरालाकानाय स्वाप्ता क्रिक्ट स्वाप्ता काकाः क्रान्द्र हित शोकानलिक स्वाप्त स्वाप्त काकाः क्र तया किश्व नन्दन्तयुल्काः॥" इत्यत्र भूलिजालक्ष्प्स्येकवस्तुनो अस तथा किन निष्पादुष्याना स्थान प्रकारेणोछेखनाद्तिक लाता क्रिकिकोकोल्केर्प्रहोतिकोतात् लाककाकाल्यक्रवास्त्रवास्यावश्यकत्वात् । "सिञ्जानैमंश्चरं भवार स्तनकलशयुगं चुम्बितं चश्वरीकैस्तवासोह्यासलीलाः किसलयमा इत्य पाणयः कीरदृष्टाः । तह्नोपायालपंत्यः पिकनिनद्भिया ताहिचरे काकलोकैरित्थं चोलेन्द्रसिंह त्वद्रिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम्। हात काकाराज्य कार्यस्था । इत्यनेकश्चान्तिपरम्परायामतिप्रसङ्गवारणार्थभेकस्येत्युक्तमिति संक्षेष पार्व तासां रुचिरतुरागः म कुच यथाईमिति । स्त्रीभिः कामत्वोहेखे जकः, अधिभिः करपतकत्वोद्धेखे तेषां लिप्सा प्रयोजिका, शत्रुषि मध्य मत्वोद्धेखे तेषां भयं प्रयोजक्षित्येवं यथायोग्यमित्यर्थः । उदाहरणाः कम रमाह-यथा वेति। गजत्रातेति॥ श्रीकृष्णस्य मथुराप्रवेशवर्णनम्। शौ णाः श्रीकृष्णः वृद्धाभिगंजत्रातेति दृष्ट इत्याद्यन्वयः । सकौतुकं सोका सब मिति दर्शनिकयाविशेषणं सर्वत्र सम्बध्यते । स्रोकं व्याचष्टे-य इति इत्य तथा महाग्राहग्रहणेन । युवतिसम्हैस्तहणीसम्हैः । पूर्वमिति । उदाः वृत इति शेषः। उल्लेख इत्यनुषज्यते। आरोपरूपकसंकीर्ण इति पाठे आ कुरि पस्वरूपं यद्रपकं तत्सङ्कीर्ण इत्यर्थः । आरोपरूपकेति पाउस्तु स्पष्ट इत्य एव ॥ ३१ ॥ त्यत्

(चन्द्रा॰)-एकेन बहुँघोछेखेऽप्यसौ विषयभेदतः। गुरुर्वचस्यर्जनोऽयं कीतौं भीष्मः शरासने ॥२२

(कुव०)-प्रहीतभेदाभावेपि विषयभेदाद्वहुधोलेखनाद्सा लेखः। उदाहरणं श्लेषसङ्कीर्णम् । वचोविषये महान्पट्ठी त्यादिवदृहरूपतिरित्याद्यर्थान्तर्प्यापि क्रोडीकरणात् शुद्धो यथा-अकृशं कुचयोः कृशं विलय्ने

विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्बे । अधरेऽरुणमाविरम्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागधेयम् ॥ २२ ॥

(अ०चिन्द्र०)-उछेखप्रभेदान्तरमाह-एकैनेति ! व्याचछे-ग्रहीत्रिति । विष् भेदादित्यनन्तरभेकस्येति शेषः । विषयपदमाश्रयसम्बन्धिनोरूपर्लः णम् । अत एव लक्षणे ग्रहीतृविषयादीत्यादिपदेन तत्संग्रहः कृतः । वि छेषाहंकार: ११] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

काम विषयसप्तमिनिर्दिष्टो विषय इत्युच्यते, अधिकरणसप्तमीनिर्दिष्टस्वा-विरुश्यः, षष्ट्यादिनिर्दिष्टः सम्बन्धीति विवेकः । गुरुरित्यस्यार्थकथनं महा-नीक निति । "गुरुर्महति वाच्यवत्" इति विश्वकोशात । पटुरिति नु तेक्य तात्पर्यपर्यवस्तितार्थकथनम् । पदुर्दक्ष इत्यादीत्याद्िना कीर्तिविषयेऽर्जुनी क्षिं धवल इतिवरपार्थ इत्यर्थान्तरस्य धनुर्विषये भीष्मो भीषण इतिवद्गाङ्गेय यमा इत्यर्थान्तरस्य च संग्रहः । " भीष्मस्तु भीषणे रुद्रे गाङ्गेये च निशा-। इति विश्वः । क्रोडीकरणादेकवृत्तगतफळद्रयत्यायेन सङ्घ-स्माहात्॥ अक्रुशिप्रिति। कपालिनो हरस्य भागधेयं भाग्यं तत्त्वेनाध्यवसितं क्षिपार्वतीस्बरूपं चित्ते आविरस्तु प्रकटीभवित्वति सम्बन्धः । किम्भृतम्। म कुचयोः कुचविषये अकृशं स्यूलम् । एवमग्रेऽपि। विलग्नो मध्यः "विलग्नो त्रिभ सध्यलस्योः" इति विश्वः । विपुलमायतम् । अधरे अधरोष्टे अरुणमार-णा कम्। अरुणाधरमिति पाठस्तु प्रक्रमभङ्गाद्युक्तः॥ चित्ते इति । करु-शौं णाशालीत्यत्रापि मध्यमणिन्यायेन सम्बध्यते। एवम् " तुषारास्ताप-कः सद्राते तामसेषु च तापिनः । दृगन्तास्ताडकाशत्रोर्भ्यासुर्मम भूतये ॥ " इति इत्यादावधिकरणानेकत्वप्रयुक्तः "यमः प्रतिमहीभृतां हुतवहोऽसि तन्नी-दा वृतां सतां खलु युधिष्टिरो धनवितर्धनाकांक्षिणाम्। गृहं शरणमिच्छतां आ कुलिशकोटिभिर्निर्मितं त्वभेक इह भूतले बहुविधो विधावा कृतः॥" पण्च इत्यादी सम्बन्धिभेद्प्रयुक्तश्चोह्नेखो द्रष्टच्य इति दिक् ॥ २२ ॥

स्यळङ्कारचन्द्रिकायां कुवळयानन्द्टीकायासुद्धेखाळङ्कारप्रकरणम् ॥७॥

स्मृतिमद्धान्तिमत्ससंदेहालंकाराः ८-९-१०.

सा

त

17

२२ वं ॰ )-स्यात्स्मृतिभ्रान्तिसन्देहेस्तदङ्कालङ्कतित्रयम् । पङ्कजं पश्यतः कान्तामुखं मे गाहते मनः ॥२३॥ दुरी अयं प्रमत्तमधुपस्त्वनमुखं वेति पङ्कजम्। पङ्कजं वा सुघांशुर्वेत्यस्माकं तु न निर्णयः ॥२४॥ कुवल० )-स्मृतिश्रान्तिसन्देहैः सादृश्यात्रिवध्यमानैः स्मृ-तिमान्स्रान्तिमान्सन्देह इति स्मृत्यादिपदाङ्कितमलङ्का-रत्रयं भवति। तच ऋमेणोदाहतम्। यथा वा-दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता-वषा दम्भक्तः स्फुरद्रविन्द्चारुहस्ताम्। ल

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(82)

कवलयानन्दः । [सम्० अलंकाराः ८।९।१

उद्वीक्ष्य श्रियमिव कांचिदुत्तरन्ती-मस्मार्क्षीज्जलनिधिमन्थनस्य शौरिः॥

पूर्वत्र स्मृतिमदुदाहरणे सदृशस्यैव स्मृतिरत्र क्ष्मीस्मृतिपूर्वकं तत्सम्यन्धिनो जलनिधिमन्थनस्य स्मृतिरिति भेदः।

पलाशमुकुलभ्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः। सोऽपि जम्बूफलभान्त्या तमिलं धर्तुमिच्छति॥ अत्रान्योन्यविषयभ्रान्तिनिबन्धनः पूर्वीदाहरणादिशे जीवनप्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनस्त्रताः। किङ्कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः ॥ पूर्वोदाहतसन्देहोऽप्रसिद्धकोटिकोऽयं तु कल्पित-कोटिक इति भेदः ॥ २३ ॥ २४ ॥

(अ०चिन्द्र०)-अथ ज्ञानप्राधान्यसाम्यात्समृत्यादीनळङ्कारान् ळक्षर्य स्यादिति॥ स्मृतिभ्रान्तिसन्देहैर्यवहर्तव्यतया हेतुभूतैस्तद्कं तेषा च स्तद्ङ्गः, तद्ङ्गो विद्यतेऽस्मिन् तथाभूतम्। मत्वर्थीयाच्यत्ययात्। श्चिहं संज्ञेति यावत् । तेन तत्संज्ञासंज्ञितिमत्यर्थः । अलङ्कृतित्रयं। वहारविषयः स्यादिति योजना । एवं च स्मृतित्वभ्रान्तित्वसन्देहा नि त्रीणि लक्षणानि । तत्र स्मृतित्वं तावत्समरामीत्यनुभवसाहि जातिविशेषः । भ्रान्तित्वं विशेष्यावृत्तिप्रकारकज्ञानत्वम् । सन्देहतं निश्चयभित्रत्वे सति सम्भावनाभित्रज्ञानत्वं पारिभाषिकम् । स्मृति न्त्यादिवारणाय सत्यन्तम् । उत्प्रेक्षावारणाय सम्भावनाभिन्नेति । इ त्कारित्वं पुनरखिलालङ्कारसाधारणलक्षणत्रयेऽपि निवेशनीयम्। ते घट इति समृताविदं रजतमिति भ्रान्तावयं स्थाणुः पुरुषो वेति सं नातिप्रसङ्ग इति ध्येयम्। गाहते आकलयति समरतीति यावत्। स श्यान्निबध्यमानैरिति चमत्कारित्वोपलक्षकम्। न त्वेतस्यापि स्वातन्त्रे लक्षणे प्रवेशः। सादृश्याम्लकानामपि स्मृत्यादीनां चमत्कारित्वेऽल रताया अनिवार्यत्वाच्चमत्कारितैकजीवातुत्वात्तस्याः । अचमत्कारि तु तेनैव वारणमिति व्यर्थं सादश्यहेतुकत्वविशेषणम् । न चैतदेवोपा यतां न तु चमत्कारित्वविशेषण्मिति वाच्यम्, उदाहतेषु सादश्यम् कस्मृत्यादिष्वतिप्रसङ्गवारणार्थं तस्यावश्यकत्वादिति संक्षेपः । दिव नामिति माये जलकीडावर्णनप्रस्तावे पद्यमिद्म्।शौरिः श्रीकृष्णोश

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

स्तो उद्धी कर्म

अपह

न्दय णीय स्मर

> त्युष मल् निव

संय ताः ला

स्ब त्यल

बुद्ध

T

स्तो जलादुत्तरन्तीं निर्गच्छन्तीं श्रियमिव श्रीसदशीं कांचितपुरस्ताद्ग्रे उद्घीक्ष्य जलनिधिमन्थनस्य अस्माक्षीत्समृतवान् । ''अधीगर्थ-'' इति हैं कर्मणि षष्टी। किम्भूताम्। दिवि भवा दिव्यास्तेषां देवानामिष सौ-न्दर्यातिशयेन कृताश्चर्या तथा स्फुरता अरविन्देन कमलेन चारू रम-स्य णीयो हस्तो यस्यास्तथाभूताम् । तथा चैवंविधनायिकासदृशलक्मी-स्मरणात्तत्सम्बन्धिजलनिधिमन्थनस्मरणमिति भावः । अत्र श्रियमिवे-त्युपमायाः स्मृत्यङ्गत्वात्तयोरङ्गाङ्गित्वलक्षणः सङ्गरः॥ पलाशेति। विक्र-मलौहित्यरूपसादृश्याद्भान्तिः। अलिर्धमरः । सोऽपि शुकोऽपि। भ्रान्ति-निवन्धन इति भ्रान्तिप्रयुक्त इत्यर्थः ॥ जीवनेति । जीवनं जलं प्राण-रेशे संयोगश्च । अथवा जीवन्त्यनेनेति जीवनं धनम् । नम्रा अधोमुखा विनी-ताश्च । उन्नता अर्ध्वसुखा उद्धताश्च । घटीयन्त्रभेकरज्जुसम्बन्धघटमा-लारूपम् । भाषायां राहट इति प्रसिद्धम् ॥ कल्पितेति । घटीयन्त्रस-म्बन्धिनोज्येंष्ठकनिष्ठयोः कोट्योरप्रसिद्धेरिति भावः॥ २३॥ २४॥ त्यळङ्कारचं०कुव०टीकायां स्मृतिभ्रान्तिसन्देहाळङ्कारप्रकरणम् ॥८–१०॥

अपहत्यलंकारः ११.

पाचन्द्रालो॰)-गुद्धापहतिरन्यस्यारोपार्था धर्मनिह्नवः। नायं सुधांशुः किं तर्हि व्योमगङ्गासरोहहम्॥२५॥ कुवल०) - वर्णनीये वस्तुनि तत्सदृशधमारोपफलकस्तदी-देहा ।क्षि यधर्मनिद्ववः कविमतिविकासोत्रेक्षितधर्मान्तरस्यापि निह्नवः शुद्धापहृतिः। यथा चन्द्रे वियन्नदीपुण्डरीकारोपफ-लकस्तदीयधर्मस्य चन्द्रत्वस्यापद्ववः।

यथा वा-अङ्कं केऽपि शशङ्किरे जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे सारङ्गं कतिचिच सञ्जगिद्रे भूच्छायमैच्छन्परे। इन्दौ यद्दलितेन्द्रनीलशकलश्यामं द्रीदृश्यते तत्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महे ॥ अत्रीत्प्रैक्षिक्षधर्माणामण्यपद्भवः पर्पक्षत्वोपन्यासादर्थ-

सिद्धः ॥ २५॥

शर्या

र्। अ त्रयं।

हत्वं

ति

17

तिन

सं स.

नन्धे

ऽला

नारि पा

नोऽम

वान्निषेधोऽपह्नुतिरित्यपह्नुतिसामान्यलक्षणम्। निषेधश्च नञादिसत्त्वे

[ अपहुष्ठंकार

वाच्यः । क्वचित्तु तद्भावात्कैतवादिपदैः परमतत्त्वोपन्यासादि वाच्यः । काच्छ पर्मायाः । व्यङ्ग्यः । तथा क्रचिद्भद्मतिपत्तिसमानाधिकरणः क्रचित्तु तक्षेत्रार करण इति विवयम । उपार्थ करण इति । एवं तत्प्रतिपत्तिरपि क्वचिद्वच्युक्तया प्रायशस्तु वाच्यवृत्त्येति। नार कः। एव तस्त्रातमात्ता वर्णा वर्णा वर्णा । नाय वर्णा । तोऽभेदमतिपत्तिर्निक्षिपतेत्यादिविशेषणमुपातम् । तत्र हि युक् कितवं प्रति युद्धे चूतत्वाभावो निर्ज्ञातोऽपि कीर्त्यमानो चूत एव प्रागल्भयं न तु युद्धे इत्युपहासार्थों न तु युद्धाभेद्मतिपन्यङ्गं तस्यास दुर पन्यासं विनाऽपि सिद्धत्वात् । नाप्यद्भिभूतः । निर्ज्ञातत्वेन तदुपाक्रुव वेक्षणादिति तद्वारणम् । अभेद्प्रतिपत्तिनिरूपिताङ्गित्वमात्रोक्ती श पहुतिहेत्वपहुतिपर्यस्तापहुतिकैतवापहुतिष्वज्याप्तिः। तत्र सर्वत्र सुधांशुः इत्यादेनिषेधस्य व्योमगङ्गासरोस्हासभेद्प्रतिपन्यर्थत्वेन । क्रतयाङ्कित्वाभावात्। अभेद्मतिपत्तिनिरूपिताङ्कृत्वमात्रोत्कौ च भ्रान पह्नतिच्छेकापह्नत्योरच्याप्तिः । तयोभ्रान्तिशङ्कानिचारणस्यपनिषेष प्राधान्येनाभेद्मतिपत्यङ्गत्वाभावाद्तस्तद्न्यत्दवत्वनिवेशः । तत् ''साम्यायापहवो यत्र सा विज्ञेया त्वपहुतिः। अपहवाय साहत्यं यसि 34 षाप्यपह्नतिः॥" इति । सर्वं चैतत्तदुदाहरणन्याख्यानावसरे न्यक्तीभं च्यतीति न प्रपश्चितम् । एवं सामान्यलक्षणं मनसि निधाय शुद्धापहा ण दींस्तद्भेदान्वकुमुपक्रभते-शुद्धापह्नतिरिति॥ लक्षणं व्याच्छे-वर्णा पा इति॥कविमतेविकासः स्कृतिशालिता। तथा चोपभेये उपमानारोपफ्रा ०० उपमेयधर्मत्वाभिमतिनिषेधः शुद्धापह्नृतिलक्षणिमति भावः। अत्र चातुः इति निमित्तत्वं कैतवादिपदान्यङ्गचत्वं च निषेधविशेषणं चोध्यभ् । च हेत्वपहुती कैतवापहुती च नातिप्रसङ्गः। कान्तः किं न हि नूपुर ह हेत्व छेकापह्नुतावुषभेयधर्मस्य कान्तत्वस्य निषेधसत्त्वाद्तिप्रसङ्गवारणाया तीव विशेषणं तत्र हि न कान्तत्वनिवेधो नूपुरारोपाथोऽपि तु नूपुरारोप। शङ्कितकान्तत्वनिषेधार्थ इति तद्वचावृत्तिः। पर्यस्तापह्नुनिवारणायोगं अत्र यधर्मेत्युक्तम् । तत्रोपमानधर्मस्यैव सुधांशुत्वादेनिषध इति नातिव्याहि मन रिति सर्व सुरथम् ॥ पुण्डरीकेति। 'पुण्डरीकं सिताम्भोजम्' इत्यमर स्तः एवं च सरोरुहपदं विशेष्यपरमिति भावः॥ अङ्कमिति। इन्दी दलितः मि स्फुटितस्येन्द्रनीलमणेः शकलवच्छचामं यहरीदृश्यते तत्केऽणि कवणे इत्र तने ऽङ्कं कळङ्कं शशङ्किरे शङ्कितवन्तः । परेऽन्ये जळिनिधेः पङ्कं भेनिरे 'वैश कतिचित्पुनः सारंगं संजगदिरे अञ्चवन् । परे इतरे भुवो भूमेश्रा इरि भूच्छायम् ऐच्छन्। "विभाषासेनासुराच्छाया-" इत्यादिना क्लीबत्वम्

पहुष्ठंकारः ११]

ान त

त्राह

1 पेध

तदा

वम्

हिं प्रयं तु सान्द्रं घनं निशि रात्रो पीतम् अत एव कुक्षिस्थमन्धतमसंगादकि वान्तमाचक्ष्महे बृमह इत्यन्वयः। औत्मेक्षिकाडतमेक्षामात्रविषयाः कलवार्षे वान्तमाचक्ष्महे बृमह इत्यन्वयः। औत्मेक्षिकाडतमेक्षामात्रविषयाः कलवार्षे वार्षे वान्तमाचक्ष्म स्वाभाविकस्य भूच्छायत्वस्य समुच्चयोऽर्थसिद्ध इति।
विति । नायं सुधां शुः दत्यत्र नेतिशब्दो पात्तत्वाच्छाब्दः। इह तु परमतत्वोविकित्तिनेन स्वानिभमतत्वस्चनाद्र्थगम्य इत्यर्थः। एकत्रानेकापह्मवरूपविविच्यां वोच्यम्॥ २५॥

क्षित्वन्द्राः )—स एव युक्तिपूर्वश्चेदुच्यते हेत्वपहृतिः । पानुदुस्तीवो न निश्यकः सिन्धोरोवोऽयमुत्थितः॥२६॥ पाकुवः )—अत्र चन्द्र एव तीव्रत्वनेशत्वयुक्तिभ्यां चन्द्रत्वसूर्यः विक्तित्वो वहवानलत्वारोपार्यः ।

यथा वा-यन्थानभूमिधरमूळशिळासहस्र-

सङ्घटनव्रणिकणः स्फुरतीन्दुमध्ये । छायामृगः शशक इत्यतिपामरोक्ति-

स्तेषां क्षथंचिद्षि तत्र हि न प्रसिक्तः॥

तिम् अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्द्रशिलासङ्ग्रहनत्रणिक ग्रम्येव छायादीनां सम्भवो नास्तीति छायात्वाद्यपद्रवः

पासरवचनत्वोपन्यासेनाविष्कृतः ॥ २६ ॥

फिल्ला॰ )-हेत्वपह्नुतिमाह-स एवेति ॥ शुद्धापह्नव एोत्यर्थः । युक्तिपूर्व गतुः इति । योज्यते साध्यभनेनेति युक्तिईतुस्तत्पूर्वस्तत्सहित इत्यर्थः । तथा । च शुद्धापह्रवलक्षण एवानुक्तनिमित्त इत्यस्य स्थाने उक्तनिमित्त इत्युक्तौ र इ हैत्वपह्नुतिलक्षणं सम्पद्मत इति भावः। नेन्दुरित्यादि विरहाकुलोक्तिः। ।।।। तीवो दारुणो यतोऽतो नेन्दुः। निशि रात्रौ सत्त्वात्रार्कः। 'और्वस्तु वाडवो विद्यानलः' इत्यमरः ॥ नैशत्वेति । निशि भवो नैशस्तत्त्वमित्यर्थः । ग्रेण अत्रापि चन्द्रत्वं स्वाभाविको धर्मः । सूर्यत्वं त्वौत्प्रेक्षिकमिति ध्येयम्॥ याहि मन्थानेति । मन्थानो मन्थनदण्डः स चासौ भूमिधरः पर्वतो मन्दर-स्तस्य मूलभारो यच्छिलासहस्रं तेन संघट्टनाद्यो व्रणस्तस्य किणश्चिह-मर मिन्दुमध्ये स्फुरति प्रकाशते। छाया भूमेः। मृगो हरिणः। शशकः शशः इतर । इत्येषामतिपामराणां मूर्खतमानामुक्तिः । हि यस्मातेषां छायादीनां वय त्त्रेन्दुमध्यभागे कथित्रदिप केनापि प्रकारेण प्रसिक्तनांस्तीत्यन्वयः। निरे वैशाखमन्थमन्थानमन्थानो मन्थदण्डके 'इत्यमरः ॥ नास्तीति । छाष इति हेतोरित्यर्थः ॥ २६ ॥

ना

नां

इट

क

ज

गर

पुर

पू

भे

य

इ

तेऽ

न्तं

भ्र

रि

ग्र

(चन्द्रा०)-अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापहुतिस्तु हिन्दि नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीसुखम् ॥ विका

(कुवल०)-यत्र कचिद्रस्तुनि तदीयधर्मनिह्नवः । अपन्द्र वर्णनीये वस्तुनि तस्य धर्मस्यारोपार्थः पर्वस्तापद्गतापं

यथा चन्द्रे चन्द्रत्वनिह्नवो वर्णनीये मुखे तदारोपाकुव यथा वा-हालाहलो नैव विषं विषं रमा रस जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते। सां निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः य्य

स्पृशितमां मुह्यति निद्रया हरिः॥

प्वोंदाहरणे हेत्किर्नास्ति अत्र तु सास्तीति विशेषः। ततश्च पूर्वापद्वतिवदत्रापि द्वैविध्यमपि द्रष्टव्यम् ॥ २०।

( अ०चं०)-पर्यस्तापह तिमाह-अन्यत्रेति ॥ सः अपह्नवः।तथा च तदारोष स्तस्यायहव इति लक्षणम् । निवेधस्य च न स्वाधिकरणे प्रतियोगा पार्थत्वसम्भवो न वा स्वाधिकरणे स्वारोप इत्यर्थसिद्धमेवारोपस्या धिकरणत्वमन्यवेत्यनेनोक्तम्। अत एव पर्यस्त।पह्नतिरित्युच्यते। पर्य आरोपविषरीता आरोपव्यधिकरणेति तद्रथात् । न च चन्द्रे चत्र निषेधस्य कथं मुखे तदारो गार्थत्वमिति वाच्यम् । आरो गदाहर्यस दकत्वेन निषेधस्य तद्रथताया अनुभवसिद्धत्वात्। अतएव ह रो परूपक में बेंदं नापहुतिरिति प्राचां सिद्धान्तस्तद्नुसारेणैव चित्रमीमांसायां "प्रकृतस्य निषेधेन यद्न्यत्वप्रकल्पनम् " इ पहृतिलक्षणमुक्तम् । इह त्वलङ्काररत्नाकराचनुसारेणायं ग उपदर्शितसामान्यलक्षणाभिष्रायेणापह्नतित्वेनोक्त इति निरवद्या हाळाहळ इति । हाळाहळो विषं नैव भवति किन्तु रमा लर् विषम् । जनाः परं केवलमत्रास्मिन्विषये व्यत्ययं वैपरीत्यं मन्वते अध्वा पगच्छन्ति । कुतस्तत्राह । यस्माच्छिवस्तं हालाहलं निपीय सु जागति । हरिस्तु इमां रमां स्पृशन्सन् निद्रया मुखति । समरि पाठे समरत्रपि मुद्धति । किमु स्पृशित्रित्यर्थः । तथा च रमाया विष् पत्वे मोहजनकत्वं हेतुः । हालाहलस्य तत्त्वापह्नवे च जागरसुखप्रये कत्वमिति बोध्यम् । 'हालाहलो विषे' इति विश्वः । अत्र स्पृशानु तीति कार्यकारणयोः पौर्वाययिवार्ययक्षपातिशयोक्तिरलङ्कारः ।

पिल्डंकारः ११ ] Digitized by Anya Sanai म्हणून्यां मृहणून्यां प्रमाणिकारः विश्वास्त्र के कि हित्रक्तिः । ततश्चेति । हेत्कितदनुक्तिरूपभेदादित्यर्थः । पृवीपहृति-घच्छुद्धापह्नुतिचहैविध्यं शुद्धपर्यम्तापह्नुतिहेंतुपर्यस्तापह्नुतिरित्येवं द्वि-विमकारत्त्वम् ॥ २७॥ अन्द्रा॰)-भ्रान्तापहुतिरन्यस्य शङ्कायां भ्रान्तिवारणे। होतापं करोति सोत्कम्पं ज्वरः किं न सखि स्मरः॥२८॥ पाकुव॰ )-अत्र तापं करोतीति स्मरवृत्तान्ते कथिते तस्य ज्व-रसाधारण्यादजुबुद्ध्या सख्या ज्वरः किमिति पृष्टे न सिख स्मर इति तत्त्वोत्तया भान्तिवारणं कृतम्। यथा वा-नागरिक समधिकोन्नतिरिहमहिषः कोऽयमुभयतः पुच्छः। नहिनहि करिकलभोऽयं शुण्डाद्ण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम्॥ इदं सम्भवद्धान्तिपूर्विकायां भ्रान्तापह्नुताबुदाहरणम् ॥ 91 कल्पितभ्रान्तिपूर्वा यथा-रोप जटा नेयं वेणीकृतकचकलापा न गरलं ग्या गले कस्तूरीयं शिर्सि शशिरेखा न कुसुमम्। स्याः इयं भूतिर्नाङ्गे प्रियविरहजनमा धवलिमा पर्य पुरारातिश्रान्त्या कुसुमशर किं मां प्रहरिस ॥ बन्द्र र्यस अत्र कल्पितभ्रान्तिर्जटा नेयमित्यादिनिषेधमात्रोत्रेया व ह पूर्वप्रशासावात् । दण्डी त्वत्र तत्त्वाख्यानोपमेत्युपमा-**ाै**व भेदं भेने। यदाह-न पद्मं मुखमेवेदं न भुद्गौ चक्षुषी इमे । यम् इति विस्पष्टसादृश्यात्तत्वाख्यानोपमा मता॥ इति॥२८॥ लध अह

इति विस्पष्टसादृश्यात्तत्त्वाख्यानोपमा मता ॥ इति ॥२८॥ अ॰चिन्द्र०)-भ्रान्तापहृतिरिति ॥ अन्यस्य प्रकृतस्य भ्रान्तिवारणे वार्य-तेऽनेनेति वारणम्, तथा च भ्रान्तिवारके तत्त्वाख्याने सतीत्यर्थः । भ्रान्ते भ्रमः । भावे कः । भ्रान्त्यपहृतिरित्यर्थः । एवं च तत्त्वकथनहेतुक-भ्रान्तिविषयनिषेधो भ्रान्तापहृतिरिति लक्षणं वोध्यम् । तस्य तापका-रित्वक्षपस्मरवृत्तान्तस्य ॥ नागरिकेति । नगरे भवो नागरिकस्तं प्रति प्रामीणस्य प्रश्नः । समधिका पश्चन्तरेभ्य उन्नतिक्ञ्चता यस्यै भृत उभ-

मु

विष

प्रयो

न्म

[ अपहु यतो सुखपृष्ठभागयोः पुच्छं यस्यैवंभूतश्च कोयं महिष् इति । निह्न त्यत्तरम् । महिष इत्यतुषच्यते । अयं करिकलभः करिशावकः। शह लभः करिशावकः' इति कोशात्कलभ इत्येतावतैव सिद्धे करिः पद्मे त्कृष्टकरिबोधार्थम् । अयमस्य शुण्डादण्डो न तु पुच्छमिति। नीर इति पाठोऽप्यर्द्धचांदित्वात्सौधरेव । अमयुक्तत्वं तु तत्र परं विचार्या पूर्वोदाहरणे सन्देहरूपभ्रान्तिविषयज्वरत्वापहवः । ज्वरः कि इत्य

भिप्र

वन तृत्व

इद

प्रश्नेन तद्विषयसन्देहावगमात्। इह तु महिषत्वनिश्चयरूपश्चान्ति कृष यस्य महिषत्त्वस्येति ततो भेदः। जटेति विरहिण्या इयमुक्तिः।हैः मशर पुरारातेईरस्य भ्रान्त्या मां किं कुतः प्रहरसि पीडयसि । एग नेयं जटा किन्तु वेणीकृतोऽवेणी वेणी सम्पद्यते तथा कृतः का

कलापः तथा गले गरलं नैतद्पि त्वियं कस्त्री एवं शिर्सि शशिलेखा किन्तु कुसुमम् । तथा इयमङ्गे भूतिर्भस्म न भवति ॥ प्रियविरहाजानम् यस्यैवंभूतो धविलमा पाण्डिभेति । "अवज्यो वह ०चि हिज्यधिकरणो जन्मासुत्तरपदः" इति वामनसूत्राद्वयधिकरणोऽपिः छक्य

ब्रीहिर्न दुष्टः । कल्पितिति । कुसुमशरे उत्मेक्षितित्यर्थः ॥ निषेधमात्रे लक्ष येति । निषेधस्य प्रसक्तिपूर्वकत्वादिति भावः । भेने इत्यस्वरसोह व्यप नम् । तद्वीजं तयमाबोधकस्येवादेगस्वर्वेशिय तद्वाराचे कार्यास्वर्विशे

नम् । तद्वीजं तूपमाचोधकस्येवादेरसत्वेऽपि तदुपगमे रूपकस्याप् वरा मात्वं स्यादिति स्पष्टमेव ॥ २८॥

मिति (चन्द्रालो॰)-छेकापहतिरन्यस्य शङ्कातस्तथ्यनिह्नापना प्रजल्पन्मत्पदे लग्नः कान्तः किं न हि नृपुरः॥२१ तत्स

(कुवल॰) - कस्य चित्कञ्चित्प्रति रहस्योक्तावन्येन श्रुतायमिति मुक्तेस्तात्पर्यान्तरवर्णनेन तथ्यनिह्नवे छेकापह्नतिः या न्युर नायिकया नर्मसर्वी प्रति प्रजल्पनमत्पदे लग्न इति स्म मुख्य यकवृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्यं कान्तः किमिति शा सीत तवतीमन्यां प्रति न्पुर इति निह्नवः। स्याः ाण=

सीत्कारं शिक्षयति व्रणयत्यधरं तनोति रोमाञ्चम्। नागरिकः किं मिलितों नहिनहि सिख हैमनः पवनः॥ इति इदमर्थयोजनया तथ्यनिह्नवे उदाहरणम्।

१ "अर्धचाँ: पुंसि च" इत्यनेन पुंस्त्वस्य नपुंसकत्वस्यापि चानुशासनातपुच्छः । क्षित पुँछिंगपाठेऽपि न सिङ्गहा।निरिति न भानितशङ्का ॥

क्षारः ११] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (४९)

हि :। शब्द्योजन्या यथा-

पद्मे त्वन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तले
निले मुद्धाति किं करोमि महितैः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमेः ।
किं इत्युत्स्वन्नवचे निशम्य सरूषा निर्भर्तितो राधया
किं कुष्णस्तत्परमेव तद्यपदिशन्कीडाविदः पातु वः ॥

सर्विमिदं विषयान्तरयोजने उदाहरणम् । विषयेक्ये॰

ा प्यवस्थाभेदेन योजने यथा-का सुरुव्यो साम्बनान्तं पत्यौ

न :

वद्न्ती जारवृत्तान्तं पत्यौ धूर्ता सखीधिया। पतिं बुद्धा सखि ततः प्रबुद्धास्मीत्यपूर्यत्॥ २९॥

भात बुद्धा साख ततः प्रबुद्धास्मात्यपूर्यत् ॥ २९ ॥ १ वह ०चिन्द्रः ) छेकापह्नुतिरिति । छेको विद्यधस्तत्कृताऽपह्नुतिरिति पि छक्यिनिर्देशो वाक्यान्यथायोजनहेतुकः शङ्किततात्त्विक्वस्तुनिष्ध इति लक्षणम् । अन्यस्य शङ्कात इत्यन्यशंकाया निवर्तनीयत्वेन हेतुतया विशेषणम् । 'मम किल श्रुतिमाह तद्धिकाम्' इत्यधिकताद्रूप्यरूपक-वार्णाय-शङ्कितेति ॥ न चानेनैव शुद्धापह्नुतिवारणाद्याद्यं व्यर्थ-, मिति वाच्यम् । "कस्य वा न भवेद्रोषः प्रियायाः सव्वणेऽधरे । सभूद्धं हैं पद्ममाघ्रासीर्वारितापि मयाधुना॥" इति व्याजोक्तावतिप्रसङ्गवारकत्वेन तत्सार्थक्यात्। यद्रक्ष्यति । छेकापह्नुतेरस्याश्चायं विशेषो यत्तस्यां वच-नस्यान्यथानयने नापह्नवः । अस्यामाकारस्य हेत्वन्तरवर्णनेन गोपनः गुर्यमिति तथ्यनिद्ववे इति तात्त्विकनिषेध इत्यर्थः । नूपुरो मञ्जीरः । भञ्जीरो या न्पुरोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । नर्मसखी क्रीडासखी । अत्र कान्तपरायाः प्रजलपन्मत्पदे लग्नः' इत्युक्ते नूपुरतात्पर्यकत्ववर्णनेन कान्तत्वापह्नवो वन मुख्यो नूपुराभेद्प्रतिपत्तिस्तु तदङ्गमिति बोध्यम् ॥ सीत्कारमिति। र्गा सीत्कारं तद्नुकारिमुखध्वनि शिक्षयति अधरमधरोष्ट व्रणयति वर्णो-स्यास्तीति व्रणी व्रणिनं करोतीत्यर्थे "तत्करोति तदास्रष्टे" ति णिच् । तथा रोमार्खं तनोति विस्तारयतीति वाक्यत्रयं नागरिका-भिप्रायेण प्रियसखीं प्रति कयाऽप्युक्तं तदाकर्ण्य नागरिकः किं मिलित । इति शङ्कितवतीमन्यां प्रति तच्छङ्कानिवृत्तये नहीत्यादिना हैमन्तिकप-वनपरत्ववर्णनेन तात्त्विकस्य नागरिकस्यापह्नवः। सीत्कारशिक्षादिक-र्वृत्वस्य नागरिक इव वनेऽपि सत्त्वात् । तदाह-अर्थयोजनयेति ॥ विव-ः १ क्षिताविवक्षितसाधारणस्यार्थस्याविवक्षितार्थसम्बन्धित्ववर्णनयेत्यर्थः । इद्मित्युदाहरणमिति च जात्यभिप्रायेणैकवचनम् । हेमन्तशब्दात्

(40)

कुवलयानन्दः।

्ञिपह्नत्यलंकारः अपह्नत्यलंकारः त्रिक्षा "तत्र भवः" इत्यर्थे "सर्वत्राण् च तल्रोपश्च" इत्यणि तलोपे चर्चं०) इति रूपसिद्धिः । प्रजलपन्नित्युदाहरणे एकस्य वाक्यस्यान्यथाः पक्ती मह त्वनेकेषामिति भेदः ॥ शब्दयोजनयेति । अर्थभेदेपि भुद्रपत वमात्रेणेत्यर्थः ॥ पद्मे इति । क्रीडाया विटो भोक्ता कृष्वस्य इत्युत्स्वक्पात रक्षत्विति सम्बन्धः । कीदृशः । उद्गतसुत्स्वप्नं वचनमर्थात्कृष्णस्यानुभाष्यान्य विषयः निर्भरिसतः संस्तद्रचनं तत्परमेव राधापरमेव व्यपित्रका यन । इति किम् । हे पद्मे रमे त्वन्नयने स्ततं स्मरामियोदः भवत्याः कुन्तले केशपाशे मम भावोन्तः करणवृत्तिरूपः मुह्यि। प्राप्नोति। ननु चित्तासङ्गो निर्वत्यतां तत्राह्-किंकरोमि अकि रोस्मि यतस्ते तव महितैः पूज्यैर्विश्रमेविंछासैः क्रीतोस्मि मृह्येनावान तोऽस्मीति । किङ्करोस्मीति कचित्पाठो युक्ततरः । तत्र चास्मीलकाण र्थकमन्यम् । अहं किङ्करो दासः क्रीतोस्मीत्यर्थः । राधापरत्वेतावारि इत्यर्थात्सम्बोधनम् । पद्मरूपं त्वत्रयने स्मरामीति विशेषः । श्रीयता वत । अत्र रमासम्बोध्यकस्तन्नयनस्मरणरूपो न वाक्यार्थोऽपित छङ्का म्बोध्यकः । पद्मरूपत्वन्नयनस्मरणरूप इत्यपह्मवस्तत्परमेव तहा शित्रत्यनेन प्रकाश्यते । न चात्रार्थस्य रमाराधासाधारणत्वमिष इति लिङ्गवचनिक्षष्टशब्दयोजने वेति ॥ विषयान्तरेति । विवि षयभिन्नेत्यर्थः । अवस्था जाग्रत्स्वप्रादिरूपा ॥ वद्नतीति । पत्यौ उन् सखीधिया सखीभ्रमेण जारवृत्तान्तं स्वकासुकवार्ता वदन्ती काचित्पति बुद्ध्वा सखीत्यादिवाक्यशेषमपूरयत्पूरितवती । इ पुनः सम्बोधनमप्रतार्यतासूचनाय । तत उक्तवृतान्तानन्तरं हिल जागरणवृती । अत्र नासौ जाग्रद्वस्थावृत्तान्तः किन्तु स्वाप्तिक रत्त स्थाभेद्योजनयापह्नवः सखीत्यादिवाक्यशेषेण प्रकाश्यते ॥ २९ । (चन्द्रालो॰)-केतवापह्रतिव्यंक्तौ व्याजाद्यैनिह्नतेः त्व निर्यान्ति स्मरनाराचाःकान्तादृक्पातकेतवात्॥ मध ( कुवल॰ )-अत्रासत्यत्वाभिधायिना कैतवपदेन नेम का प्रा कटाक्षाः किं तु स्मरनाराचा इत्यपद्भवः प्रतीयते ॥ कृवत म्भा रिक्तेषु वारिकथया विपिनोदरेषु विध मध्याह्रजृंभितमहातपतापतप्ताः। स्कन्धान्तरोत्थितद्वाग्निशिखाच्छलेन वना फल जिह्नां प्रसार्य तर्वो जलमर्थयन्ते ॥ ३०॥

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri त्रोक्षालंकारः १२ ] अलंकारचन्द्रिकासम्तः । (५१

चिनं ०) — केतवापह्नुतिरिति छक्ष्यनिर्देशः । ज्याजायः पद्दै निह्नुते व्यक्तो अभि विश्वकत्ते सत्यां केतवापह्नुतिरिति व्यवहर्त व्यमित्यर्थः । केतवेनापह्नुतिरिति विश्वकते सत्यां केतवापह्नुतिरिति विश्वकते । केष्वत्यक्ते । व्याजायेरित्यनेन मिषकपटच्छळच्छक्षकेतवाद्यो गृह्यन्ते । कृष्व केतवादिपद्व्यङ्ग्चापह्नुतित्वं छक्षणं वीध्यम् । नाराचा वाणाः । विश्ववाद्याः कटाक्षाः । अपह्नवो निष्धः ॥ प्रतीयत इति । असत्यत्वस्य विषयवाधाधीनत्वादिति भावः ॥ रिक्तेष्विति । ग्रीष्मवर्णनम् । तरवो विश्वता वारिणो जलस्य कथया वार्तयापि रिक्तेषु शृत्येषु विपिनस्यारण्य-विश्वितः प्रवृद्धो यो महानातप उप्णं तस्य तापस्तपनं तेन तप्ताः सन्त-किं।ः । किं कृत्वा । स्कन्धान्तरात्मकाण्डाभ्यन्तरादृत्थितो यो द्वाग्नि-विश्वावालस्तस्य या शिखा ज्वाला तस्याः छलेन जिद्दां प्रसायेति। अस्त्री विश्वावालस्तस्य या शिखा ज्वाला तस्याः छलेन जिद्दां प्रसायेति। अस्त्री विश्वावालस्तस्य या शिखा ज्वाला तस्याः छलेन जिद्दां प्रसायेति। अस्त्री विश्वावालस्तस्य या शिखा ज्वाला विष्कतरोः । इत्यमरः । अत्र नेयं विश्वावालस्तरस्य या शिखा ज्वालाविष्कतरोः । इत्यमरः । अत्र नेयं विश्वावालस्तरस्य अपि तु जिद्देति छळप्दात्प्रतीयते अत्र । चानभिहितवान् अप्तादाधनिरासाय कथयापि वनोदरिवति पठनीयम् ॥ ३०॥ त्र छङ्गारचन्दिकायां कुवळयानंदिकायामपह्नुत्यळङ्गारप्रकरणम् ॥११॥

#### उत्प्रेक्षालङ्कारः १२

तद्

क्ष्यालक्ष्या वस्तुहेतुफलात्मना। उत्तान्ति । व्यान्ति । व्यानि । व्यान्ति । व्यान्ति । व्यान्ति । व्यान्ति । व्यान्ति । व्यानि । व्यान्ति । व्यानि । व्

स्वरूपोत्प्रक्षा उक्तविषयाऽनुक्तविषया चेति द्विविष्ट्रत्यः हेत फलोत्प्रेक्षे सिद्धाविषयाऽसिद्धविषया चीति प्रतीमं श विधे। एवं षण्णामुत्रेक्षाणां धूमस्तोमत्यादीनि क्रमेपाण हरणानि । रजनीमुखे सर्वत्र विसृत्वरस्य तमसो ने तम प्रतिरोधकत्वादिधर्मसम्बन्धेन गम्यमानेन निमित्ते देतो प्रियविघटितसर्वदेशस्थितकोकाङ्गनाह**दुपगतप्र**ज्वा हेतु द्विरहाऽनलधूमस्तोमतादात्म्यसम्भावना स्वरूणवमे तमसो विषयस्योपादानादुक्तविषया । तमोव्य नभःप्रशृतिभूपर्यन्तसकलवस्तुसान्द्रमिलनीकरणेन वि त्तेन तमः कर्त् कलेपनतादात्म्योत्त्रेक्षा । नभः कर्त् कर्म वर्षणतादात्म्योत्प्रेक्षा चातुक्तविषया स्वरूपोत्प्रेक्षा च यत्रापि विषयभूततमोव्यापनस्यातुपादानात् । स्य तमसो व्यापनेन निमित्तेन लेपनकर्तृतादातम् वयत नभसो भूपर्यन्तं गाढनीलिमव्याप्तत्वेन निमित्तेना प्यत णकर्ततादातम्योत्प्रेक्षा चेत्यत्प्रेक्षाद्वयमुक्तविषयमे विष मैवम्, लिम्पति वर्षतीत्याख्यात्योः कर्त्वाचकत्वेषिमाह प्रधानमाख्यातम्' इति स्मृतेर्धात्वर्थक्रियाया एव वर्ष न्येन तदुपसर्जनत्वेनान्वितस्य कर्तुरुत्वेक्षणीयत्याद्वा त्रान्वयासम्भवात् । अत एव आख्यातार्थस्य क्षण क्रियोपसर्जनत्वेनान्यत्रान्वयासम्भवादेव अस्योपम्<sub>रस्त</sub> पमानतयान्वयोऽपि दण्डिना निराकृतः। तो (अ०चं०)-उत्प्रेक्षां लक्षयति सम्भावनेति ॥ अवोत्प्रेक्षेत्यनन्तरं सार्मस

अ०चं०)-उत्प्रेक्षां लक्षयिति-सम्भावनेति ॥ अत्रोत्प्रेक्षेत्यनन्तरं स्मिस् त्यध्याहार्यम् । तथा च सम्भावना उत्प्रेक्षापदवाच्या स्यात्सा निह्न हेतुफलरूपेण त्रिधेत्यर्थः । वस्तुहेतुफलानां च सम्भावनाधर्मविष्य धेयकत्वसम्बन्धेन । तेन वस्तुहेतुफलविधेयकत्वेनेति पर्यविणास्त वस्तु त्वं च हेतुत्वेन फलत्वेन वा विविक्षतं यत्तिस्त्रत्वम् । नासीन्व त्वस्य केवलान्वयितया विभागसङ्गतिः ॥ उक्तेत्यादि । अत्र कृता त्यस्या केवलान्वयितया विभागसङ्गतिः ॥ उक्तेत्यादि । अत्र कृता त्यस्या इति विग्रहः । आस्पदं चोत्प्रेक्षाया धर्मिरूपो विषयः। च्यम [रुतः १२] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (

वैश्वेट्टरयत्र विग्रहः पूर्ववत् ॥ धूमेति । तमः कोकीविरहशुष्मणां धूम-स्थिमं शङ्के इत्यन्वयः । कोकस्य चक्रवाकस्य स्त्री कोकी तस्या विर-को पाणां शुष्मणामग्रीनां सम्बन्धिनं धूमसमृहमित्यर्थः॥ लिम्पतीवेति। तम इति नभ इति च कर्तृपद्म् । रक्तावित्यादि द्यितां प्रति निव्यकस्योक्तिः। तव सृदुलौ सुकुमारावंत्री चरणौ ध्रुवं धुवि विक्षेप-तिद्वेतो रक्तवर्णाविति ॥ त्वन्मुखेति । पद्मगतायास्त्वन्मुखकान्तेरिच्छ-वि हेतुनेत्यर्थः ॥ वैरायत इति । वैरं करोतीत्यर्थे "शब्दवैरकलहास्र-क्षावमेंचेभ्यः करणे " इति क्यङ् ॥ मध्य इति । मध्यभागः कुचयो-ये धारणार्थ कनकस्य दामभी रज्जुभिरिति निगीर्याध्यवसानरूपा-व्यास्या बिलिभिर्वद्धः किमित्यर्थः ॥ प्राय इति । अब्जं कर्त्त । प्रायो न धा त्वचरणेन सहैक्यं प्राप्तुं तोये जले तपस्यति तपश्चरतीत्यर्थः। र्तिकर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः " इति क्यङ्। "तपसः परस्मै-क्षिं च " इति परस्मेषद्म् । लक्षणं परिष्कुरुते-अन्यधर्मेति ॥ अन्यस्य वियणो यो धर्मस्ततसम्बन्धरूपेण निमित्तेनान्यस्यान्यविषयकम-स्य विषयिणस्तादातम्येन सम्भावनिमत्यर्थः । अन्यस्येति षष्ट्यर्थो तम्याष्यता धर्मितारूपा । विषयिण इति षष्टग्रर्थस्तु विशेषणतारूपा नार्षयता । अन्यत्वेनोत्कीर्तनं च सम्भावनाया आहार्यतासूचनाय। तथा विषयिनिष्ठधर्मसम्बन्धप्रयुक्तं विषयधर्मिकं तादात्म्यसंसर्गण विषयि-विभिध्यकमाहार्यसम्भावनमुत्प्रेक्षेति पर्यवसितम्। तन्निष्ठधर्मसम्बन्धप्रयु-विभिन्माहार्यतत्सम्भावनमिति तु निष्कर्षः । इतरांशस्य ज्यावर्तकतया प्ववस्क्षपकथनमात्रपरत्वात् । मुखं चन्द्रं मन्य इत्युत्प्रेक्षायां चन्द्रनि-न्य क्षाद्कत्वाद्धिमसम्बन्धप्रयुक्तं मुखे चन्द्रसम्भावनमाहार्यमस्तीति स्य शणसमन्वयः । बाधायभावदशायां तु जायमाना मुखादौ चन्द्रा-प्य इसम्भावनोत्मेक्षेति तद्वारणायाहार्येति । एतेन '' विरक्तसन्ध्यापरुषं प्रिक्तायथा रजः पार्थिवमुज्जिहीते । शंके हन्मत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्यु-तो मां भरतः ससैन्यः ॥" इत्यत्र रजोभरोद्गमनरूपससैन्यप्रत्युद्गन्त-सर्मसम्बन्धप्रयुक्तायां भरते तत्सम्भावनायामपि नातिज्याप्तिः तस्या सा नाहार्यत्वात् "सम्भावनं यदीत्थं स्यादित्यूहोऽन्यस्य सिद्धये।" इति वर्मवक्यमाणसम्भावनालंकारविषये ''यदि शेषो भवेद्रका कथिताः स्युर्गु-विशास्तव । " इत्यादावितव्याप्तिवारणाय प्रयुक्तान्तम्। " सर्वातिशायि-नासीन्द्र्यं शंके सत्यवतो मुखम्। येन सा मृगशावाक्षी सावित्री तरली-व्य कृता॥" इत्यादावतिप्रसङ्गवारणाय तन्निष्ठेति सम्भाव्यमानवृत्तित्वं धर्म-के विशेषणम् । तत्र सावित्रीतरलीकारकत्वरूपो धर्मो मुखवृतिर्ने तु सम्भा-वस्तुहेतुफलात्मता इति दिक् । वस्तुहेतुफलात्मता

मत

यरदे

त्रमेध

सर

युर

स चो

मर्ग

स इत

वस्तहेतुफलतादातम्यम् । नतु संबन्धान्तरेणोत्प्रेक्षाया वस्तुहतुफलतादारम्यम् । गुण्याचीनमतानुसारणेत्यम् विने नादेतत्स्चनायेव लक्षणेऽत्र च तादात्म्योपादानमिति ॥ नन्वहित्र सर्वस्वकारादिभिः स्वरूपोत्प्रेक्षेति व्यवहतायास्तुरीयाया अपि स्थि त्विविधेत्ययुक्तमित्याशङ्कचाह-अत्रेति । आसां मध्ये या प्रथमा युज्य त्प्रेक्षा सैव स्वरूपोत्प्रेक्षेत्युच्यत इत्यर्थः ॥ विस्तृत्वरस्येति । प्रसापत्रल लस्येत्यर्थः । तमस इति सम्भावनेत्यनेनान्येति । षष्टचर्थो विषयता गोर विषयेत्यर्थः । प्रतिरोधकत्वादीत्यादिपदात्प्रसरणशीलत्वस्य स प्रियः पतिभिर्विवटिता वियुक्ताः । व्यापनस्येति षष्ठचन्तस्य पूर्वः क्षापदेनान्वयः । एवमग्रेतनस्य तमस इत्यस्यापि ॥ अतुपादाना विषयिवाचकाभ्यां लिम्पतिवर्षतिभ्यामन्येनातुपादानादित्यर्थः। श्रते ताभ्यामेव साध्यावसानलक्षणयोपादानादसङ्तेः॥ उक्तिक ति । सकुदुचारिताभ्यां लिम्पतिवर्षतिभ्यां शत्तया लेपनवर्षणयो ध्यावसानलक्षणया च साधारणधर्मपुरस्कारेण व्यापनस्य चोपस अन स्य युगपढ्निद्धयविरोधेनासम्भवादित्याशयः। स्मृतेर्निक्कस्मृतेः। मि क्षणीयतया उत्प्रेक्षाविषयतया, अन्यत्रीत्मेक्षायाम् ॥ अन्वयासः स्व दिति । निराकांक्षत्वादिति भावः । अत एवाख्यातार्थस्य कर्तुः वि सर्जनत्वेनान्यत्रान्वयासम्भवादेव कचिद्त एवेत्युत्तरमयमेव व्याह्माध ग्रन्थः प्रमादलिखितो दृश्यते ॥ चि

(कुंब॰)-'किर्ता यद्यपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ किया हैपः स्विक्रयासाधनव्यम्रो नालमन्यद्वचेपिक्षतुम् ॥ ''इविशे केचिनु तमोनभसोविषयस्तत्कर्तृकलेपनवर्षणस्वर नम् मोत्रिक्षेत्याद्यः । तन्मते स्वरूपोत्रिक्षायां धर्म्युत्रिक्षा त्प्रेक्षा चेत्येवं द्वैविध्यं द्रष्टव्यम् । चरणयोः स्वतः। रिक्तमिन वस्तुतो विक्षेपणं न हेतुरित्यहेतोस्तस्य हेर् सम्भावना हेत्रत्वेक्षा विक्षेपणस्य विषयस्य सत्वाति व विषया। चन्द्रपञ्चविरोधे स्वाभाविके नायिकावदनका प्रेप्सान हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसम्भावना हेतूरप्रक्षा। तस्तदिच्छाया अभावादसिद्धविषया । मध्यः स्व

कुचौ धरति न तु कनकदामबन्धत्वेनाध्यवसिताया व

१ अयं रलोक: प्राचीनपुस्तकद्वये नोपलम्यते, अन्येष्वस्ति ।

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

(99)

भ्रयशालिताया वलात इति मध्यक्त्रककुचधृतेस्तत्कलभाविनोत्त्रेक्षा सिद्धविषया फलोत्त्रेक्षा । जलजस्य जलावनिक्षित्रद्वासतपस्विनाध्यवसितायाः कामिनीचरणसापा युज्यप्राप्तिनं फलमिति तस्या गगनकुसुमायमानायास्तपःसाफलत्वेनोत्त्रेक्षणादसिद्धविषया फलोत्त्रेक्षा । अनैनैव क्रमेनिकालिक स्वाम्यक्षित्र विषया फलोत्त्रेक्षा । अनैनैव क्रमेनिकालिक स्वाम्यक्षित्र विषया फलोत्त्रेक्षा । अनैनैव क्रमे-

बालेन्द्रवक्राण्यविकासभावा-द्वश्वः पलाशान्यतिलोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥

अत्र पलाशक्रसुमानां वक्रत्वलोहितत्वेन सम्बन्धेन नि-ते। मित्तेन सद्यःकृतनखक्षततादातम्यसम्भावना उक्तविषया

ास स्वरूपोत्नेक्षा ॥

उल्लार: १२]

र्वन

नाः

:। विष

: श्रि<sub>प</sub>्चं )-त्यग्भूतेति । गुणभूत इत्यर्थः ॥ स्विक्रयेति । क्रियां प्रति साधनत्वेनान्वित इत्यर्थः । व्यवेक्षितुमाकांक्षितुं नालं न समर्थः । तथा च निराकांक्षत्वादुपमानत्वेनान्वयो न सम्भवतीति भावः। एतेन तमसि या लेपनकर्तृत्वमुत्प्रेक्ष्यमित्यलङ्कारसर्वस्वकारमतमपास्तम्। तस्यापि कर्तृ-र विशेषणत्वाद्विविक्षितविवेकेन लेपनस्यैवोत्प्रेक्ष्यत्वाच । एवं च प्रधा-वस् नभूतलेपनिक्रयागोचराभावनैव निगीर्णव्यापनिवषयेति न च युगपदू वृत्तिद्वयिवरोधः शङ्कचस्तदनभ्युपगमात् ॥ केचिदिति मत इति चास्वरसोद्भावनम् । तद्भीजं तु तमोनभसोः कर्तृत्वेन विष-तः। यत्वेन च वारद्रयमन्वयक्केशः। तथा धर्म्युत्पेक्षा सा धर्मप्रयुक्ता। धर्मो-हेत त्मेक्षा तु तत्सहचरितधर्मसम्बन्धप्रयुक्तेति लक्षणानुगमः। न च तन्नि-पति व्रतत्समानाधिकरणान्यतरत्वेन धर्मनिवेशात्राननुगम इति वाच्यम् , सर्वत्र सादृश्यनिमित्ताया एवोत्प्रेक्षायाः सम्भवेनान्यतरत्वादिनिवेशप्र-का युक्तगौरवस्यानुपादेयत्वादिति ॥ हेतुत्वेनेति । हेतुरूपतयेत्यर्थः । हेतु-। सम्भावनाहेतुरूपतासम्भावना फलत्वेन फलरूपतया । एवमग्रेऽपि बोध्यम् ॥ अथोदाहतास्त्पेक्षासु बोधप्रकारः प्रदर्श्ते । तत्र धूमस्तो-ममित्यादौ कोकाङ्गनाविरहानलसम्बन्धिधूमस्तोमाभित्रतमोविषया **Eau** सम्भावनेति बोधः, नामार्थयोरभेदान्वयात्। एवं ' मुखं चन्द्रं मन्ये ' T इत्यादाविप । नूनं मुखं चन्द्र इत्यादौ तु चन्द्रप्रकारकसम्भावनावि-

[ उत्पेक्षा हंकारः

त्र

त्र

न

न

व

7

f

7

4

षयो मुखमिति बोधः । मुखविषया चन्द्रप्रकारिका च सम्भावानवर तादात्म्यसंसर्गिकेव तथानुभवाच्चमत्कारप्रयोजकस्य संसर्गान्तरः कुच्ध भावाच । न चैवं चन्द्रत्वप्रकारिका तस्य चन्द्रोपसर्जनत्वात। मध्य भवि। च । ते पप पप्रति। मध्य प्रविचा विषया प्रविचा विषया पूर्ववर्षे क्षोदाहरणे तु लिम्पतिना साध्यवसानलक्षणया लेपनव्यापनीभय कव्ये धारणेन सान्द्रमिलनीकारकत्वादिना रूपेणोपस्थापिते तमोग्य सो ये छेपनसम्भावनान्वयात्सान्द्रमिलनीकारकतम् कर्त्वकाङ्गकर्मक्छेपना द्विती कारकसम्भावनाविषय इति बोधः । ज्यञ्जनयोपस्थिते ज्यापने ताः प्रा सम्भावनान्वय इति प्रदीपकृतः । एवं वर्षतीत्यादाविष बोध्य नान विक्षेपणाद् ध्रुवमित्यादिहेतूत्प्रेक्षोदाहरणे हेतुः पश्चम्यर्थः । तत्र चारे क्रव प्रकृत्यर्थान्वयः, हेतोश्च स्वप्रयोज्याश्रयत्वसम्बन्धेन रक्तत्वविशिष्टे, प्रकारतासम्बन्धेन सम्भावनायां, तस्याश्च विषयतया चरणयोरन्त तथा च भूम्यधिकरणकविक्षेपणाभित्रहेतुकरक्तप्रकारकसम्भावना षयावङ्क्ष्मी इति बोधः। न च तादात्म्यसम्बन्धेन हेतुविधेयकत्वा वान्नेयं हेतूत्रेक्षा स्यातिक तु तादातम्येन तथाविधरक्तस्वरूपोत्प्रेक्षे वाच्यम्, विवक्षितविवेकेन विक्षेपणे हेत्वभेदस्योत्प्रेक्षणीयत्या वि पणं प्रति विशेष्यभूतस्यापि हेतोर्विधेयत्वोपगमात् । सुखं चन्द्र इत दिरूपक इवात्योगित्वसुखस्याभेदस्य विक्षेपणसंसर्गत्वाभ्युपगमे विक्षेपणे हेरवभेदभानसम्भवात् । हेतुविशिष्टस्वरूपोत्प्रेक्षाया मुख प्रतीताविप विवक्षावशेन हेत्र्प्रेक्षारवेनैव व्यपदेशः । जुहोति " इत्यत्र मुखतो द्धिविशिष्टहोमप्रतीतावपि विविक्षितिके होमे दिधिविधित्वव्यवदेश इति बोध्यम् । न च स्वप्रयोज्यत्वसम्ब स्वप्रयोज्याश्रयत्वसम्बन्धेन वा हेतु रूपधर्मोत्प्रेक्षेव रक्तादौ स्वीक्रि कृतमीदशकल्पनाक्षेशेनेति वाच्यम्, धर्मोत्प्रेक्षाङ्गीकारे दूषणस्य प्र वावेदितत्वात्। अत एव ''हर्षाह्नग्ना (मन्ये) ललितत्तु ते पार् पद्मलक्ष्मीः" इति हेत्रभेक्षामुदाहतवतः प्रैकाशकृतोऽपि तत्र हर्षे कलगनतादातम्यसम्भावनभेव स्वाभाविके लगनेऽभिमतम् । असम् रीत्या तु लक्ष्मीरूपे विषये यथोक्तहर्षहेतुकलगनतादातम्यसम्भाव चितम् । लगनस्य धर्म्युपसर्जनत्वेन सम्भावनायामन्वयायोगारि ध्येयम् । एवं त्वन्मुखाभेच्छया इत्यसिद्धविषयहेतूत्रेक्षायामिष बोध्य विषयसिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां वोधे विशेषाभावात् । मध्यः किमि दिफलोत्प्रेक्षास्थले फलं चतुर्थ्यथः । तत्र चाभेदेन प्रकृत्यर्थान्वयः। वत । फलस्य च प्रयोजकत्वसं संगंण बद्धत्वे तद्वारकेण तेनैवा

१ प्रकाशकृत: काव्यपकाशकृतो मम्मटस्य त्यर्थ: ।

लिंकारः १२]

वा ना

वा कि

इत् भेन

म्ह

विवे म्बः

क्रि

य प्र

पाद

हर्षह

स्मर्

ावन

गाहि

ोध्य मित

यः १

नेवा

वान्वयस्ततादातम्यसंसर्गकसम्भावनाया मध्ये विषयतया । एवं च कुचधरणाभित्रफलककनकदामकरणकबद्धत्वाश्रयसम्भावनाविषयो मध्य इति बोधः । एवं प्रायोऽज्जमित्याद्।वपि फलं तुसुनोऽर्थ इति प्रविवदेव बोधः। फलोत्प्रेक्षात्वं चोपदर्शितरीत्योपपादनीयमिति बहुव-क कच्चेऽपि विस्तरभयादुपरम्यते ॥ बालेन्दुदक्राणीति । न विद्यते विका-य सो येषां तान्यविक।सानि तेषां भावाद्भिकासरहितत्वाद्धेतोबीछेन्दुवत विद्वितीयाचन्द्रवद्वकाणि तथातिशयेन लोहितान्यारक्तानि पलाशानि हि पळाशकुसुमानि वसन्तेन नायकेन समागमं प्राप्तानां वनस्थळीनामङ्ग-व तातां सद्यस्तत्कालसम्भृतानि नखक्षतानीव वसुः शुशुभिर इत्यन्वयः॥ कुवल० )-पृवीदाहरणे निमित्तभूतधर्मसम्बन्धो गम्य इह

तूपात इति भेदः। नित्ववशब्दस्य सादृश्यपरत्वेन प्रसिद्ध-तरत्वादुपमैवास्तु । लिम्पतीवत्युदाहरणे लेपनकर्तुरूपमा-नत्वाईस्य क्रियोपसर्जनत्वविह नखक्षतानामन्योपसर्ज-नत्वस्योपमावाधकस्याभावात्। उच्यते, उपमाया यत्र कचित्रियतेरिय नखक्तैः सह वक्तुं शक्यतया वसन्त-नायकसमागतवनस्थलीसम्बन्धित्वस्य विशेषणस्यानपे-क्षितत्वादिह तदुपादानं पलाशकृषुमानां नखक्षततादा-त्म्यसम्भावनायामिवशब्दमवस्थापयति । तथात्व तद्विशेषणसाफल्यात्। अस्ति च सम्भावनायामिवशब्दो दूरे तिष्ठन्देवदत्त इवाभातीति ॥

पिनष्टीव तरङ्गाप्रैः समुद्रः फेनचन्द्नम्।

तदादाय करेरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥

अत्र तरङ्गाप्रैः फेनचन्द्नस्य प्रेरणं पेषणतयोत्प्रेक्ष्यते । समुद्रादुत्थितस्य चन्द्रस्य प्रथमं समुद्रपूरे प्रसृतानां कराणां दिक्षु व्यापनं च समुद्रोपान्तफेनचन्दनकृतलेपनत्वेनोत्प्रे-क्ष्यते । उभयत्र क्रमेण समुद्रप्रान्तगतफेनचन्द्नपुत्रीभवनं दिशां धवलीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्दनेपरणिक-रणव्यापनयोर्विषययोरतुपादानादतुक्तविषये त्प्रेक्षे। येषां तूपात्तयोः समुद्रचन्द्रयोरेच तत्कर्तकपेषणले- (46)

[ उत्प्रेक्षा इलंक

भा

पनक्षप्रधर्मीतिक्षेति मतम्। तेषां मते पूर्वीदाहरणे धिमे वि धर्म्यन्तरतादात्रयोत्वेक्षा । इह तु धर्मिणि धर्मसंस्रोहर त्प्रेक्षेति भेदोऽवगन्तव्यः ॥

रात्री रवेदिवा चेन्दोरभावादिव स प्रभुः। भूमौ प्रतापयशसी सृष्टवान्सततोदिते ॥ रात्री रवेदिवा चन्द्रस्याभावः सत्रपि प्रतापयशसोः ह न हेतुरिति तस्य तद्धेतुत्वसम्भावनासिद्धविषया हेत्त्वेक्षा

विवस्वताऽनायिषतेव मिश्रा स्वगीसहस्रेण समं जानानाम् । गावोऽपि नेत्रापरनामधेया-स्तेनदमान्ध्यं खळु नान्धकारैः॥

अत्र विवस्वता कृतं स्विकरणैः सह जनलोचनान नयनमसदेव रात्रावान्ध्यं प्रति हेतुत्वेनोत्प्रेक्ष्यत इत् सिद्धविषया हेत्रत्रेक्षा।

( अ०चं० )-पूर्वेति । धूमस्तोममित्यत्रेत्यर्थः । ननु लोके सम्भावनायामिः शब्दों न दृष्टइत्यत आह-अस्ति चेति॥ पिनष्टीवेति । समुद्रस्तरङ्गाणाम ग्रभागैः फेनरूपं चन्दनं पिनष्टीव।इन्दुस्तत्फेनचन्दनमादाय करैः किरणे दिग्रुपा अङ्गना लिम्पतीच । अनुलिम्पतीवेत्यर्थः ॥ समुद्रोपान्तेति । समुद्र स्योपानते तटे यत्फेनचन्द्रनं तत्कृतं यत्तासां दिशां लेपनं तत्त्वेनेत्यर्थः उभयत्र उभयोरुत्पेक्षयोः। येषामलङ्कारसर्वस्वकारादीनाम्॥ रात्राविति स प्रकान्तः प्रभुभूपतिः भूमौ रात्रौ रवेरभावाद्धेतोरिव दिवा चेन्दोरभा वाद्वेतोरिव सततं निरन्तरमुद्ति प्रतापयशसी सृष्टवान्निर्मितवानि त्यर्थः। रक्तावित्युदाहरणे भावरूपो हेतुरिह त्वभावरूप इति भेदः। विवस्वतेति । विवस्वता सूर्येण स्वस्य गोसहस्रेण किरणसहस्रेण सा मिश्रा मिश्रिता जनानां नेत्रापरनामधेया गावोऽप्यनायिषतेव नीता इव यथा गोपालेन परकीयाभिगोंभिर्मिश्रा स्वीया गावो नीयन्ते तथ गोपद्वाच्यत्वसाजात्येन मिश्रिता विवस्वतापि नीता इवेत्यर्थः। खर् सम्भावनायाम् । तेन नयनेन हेतुना इदमान्ध्यं न त्वन्धकारैरित्यन्वयः। 'गौः स्वर्गे च बलीवरें रश्मौ च कुलिशे पुमान्। स्त्रीसौरभेयीदग्बाण दिग्वाग्भूष्वप्सु भूम्नि च ॥' इति मेदिनी । अत्र चानायिषतेवेति विषयी" त्मेक्षणपूर्वकं तस्य हेतुत्वेनोत्मेक्षणमिति पूर्वस्माद्भेदः । एवं पूर्वत्र इच्छ

Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri १९) क्षा. इलंकारः १२] मि येति गुणरूपो हेतुरिह तु क्रियारूप इत्यपि इष्टब्यम् । अत्र चोत्मेक्षा-सा द्वयसत्वेपि हेतृत्रेक्षायाः प्राधान्यात्तत्वेनेव व्यपदेशो न तु स्वरूपोत्मे-क्षात्वेन । तस्या अङ्गत्वात् । एवमन्यत्रापि बोध्यम् ॥ ( कुवल० )-पूरं विधुर्वर्द्धितुं पयोधेः शंद्भयमेणाङ्गमणि कियन्ति। पयांसि दोगिध प्रियविप्रयोगे F: 8 सशोककोकीनयने कियन्ति॥ ोक्षा अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य बृहणं सदेव तदा तेन कृतस्य चन्द्रकान्तद्रावणस्य कोकाङ्गनाबाष्पस्रावणस्य च फलत्वेनोत्नेक्यत इति सिद्धविषया फलोत्नेक्षा। रथस्थितानां परिवर्तनाय पुरातनानामिव वाहनानाम्। नान उत्पत्तिभूमौ तुर्गोत्तमानां इत्य दिशि प्रतस्थे रविरुत्तरस्याम् ॥ फलत्वेनोत्प्रेक्ष्यत अत्रोत्तरायणस्याध्यपरिवर्तनमसदेव वाभिः इत्यसिद्धविषया फलोत्त्रेक्षा। एता एवोत्त्रेक्षाः। ाणाम-''मन्ये शङ्के धुवं प्रायो न्नमित्येवमादिभिः। करणै उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोपि तादृशः॥'' तम्द्र-इत्युत्प्रेक्षाव्यञ्जकत्वेन परिगणितानां शब्दानां यर्थः वाच्याः । तेषामप्रयोगे गम्योत्प्रेक्षा । विति रभा वानि

यथा-त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम् ॥ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मेदः।

ग समे

इव।

तथा

खब्

वयः।

वाण-

षयो" इच्छ

( अ०चं० )-पूरमिति । अयं विधुश्चन्द्रः पयोधेः पूरं वर्द्वयितुमेणाङ्कमणि चन्द्रकान्तं कियन्ति लोकोक्तया अपरिमितानि पर्यासि दोर्ग्धाति शङ्के। तथा प्रियः पतिभिर्विप्रयोगे वियोगे सति सशोकानां कोकाङ्गनानां नयने । कर्मभूते । कियान्ति पयांसि दोग्धीति शङ्के इत्यन्वयः । दुहेर्द्धि-कर्मकत्वादेणाङ्कमणिमिति द्वितीया । एवं नयने इत्यत्रापि । मध्यः किमित्यत्रैकस्य बद्धत्वस्य फलत्वेन कुचधृतेरुत्मेक्षणमिह तु द्रावण-स्रावणयोर्द्धयोः फलत्वेन प्रवर्द्धनस्य तिद्ति भेदः । बृंहणं वर्द्धनं तदा कुवलयानन्दः।

[ अतिशयोत्तय-

( 60 )

वर्द्धनकाले तेन चन्द्रेण ॥ रथस्थितानामिति । रविः रथे स्थितान नियुक्तानां पुरातनानां वाहनानामश्वानां परिवर्तनायेव तुर्गोत्तमान मुत्पत्तिभूमो उत्तरस्यां दिशि प्रतस्थ इत्यन्वयः । प्रायोक्जिमित्यत्रैक्यस् गुणस्य फलत्वेनोत्प्रेक्षणमिह तु परिवर्तनिष्ठयाया इति भेदः । नन्वस् ङ्कारस्वंस्वकारादिभिरन्येषापि जात्यादिभेदानामुक्तत्वात्कुतस्ति प्रदर्शिता इत्याशङ्कचाह-एता एवति । उक्तभेदा एवत्यर्थः । उत्मेश इत्यनन्तरं चमत्कारविशेषप्रयोजिका इति शेषः । तथा च जात्यादि भेदानां चमत्कारविशेषप्रयोजिका इति शेषः । तथा च जात्यादि भेदानां चमत्कारविशेषानाधायकत्वाद्प्रदर्शनमिति भावः ॥ इत्युत्प्रेक्षे ति । इत्यनेनोत्प्रेक्षाचोधकत्वेनेत्यर्थः ॥ त्वत्कार्तिरिति । अत्रानुपातस्य र्गगमनविषया स्वर्गङ्काप्रवेशतादात्स्योत्प्रेक्षा । विशेषणीभूतस्वमणश्रान्तत्वरूपहेतृत्येक्षा वा प्रतीयत इति चोध्यम् ॥ ३१॥ ३१॥ ३१॥ ३३ ॥ ३३ ॥ ३४॥

इत्यळङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायामुत्प्रेक्षाळङ्कारप्रकरणम्॥१३॥

## अतिशयोत्त्यलंकारः १३.

(चंद्रा॰) – रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः॥ पश्य नीलोत्पलद्वनद्वान्निः सरन्ति शिताः शराः ३५॥

(क्रव०)-विषयस्य स्वशब्देनोल्लेखनं विना विषयिवाचकेनै वशब्देन प्रहणं विषयिनगरणं तत्पूर्वकं विषयस्य विषयिकः पत्याध्यवसानमाहार्यनिश्चयस्तास्मिन्सति कृपकातिश् योक्तिः। यथा नीलोत्पलशरशब्दाध्यां लोचनयोः करा क्षाणां च प्रहणपूर्वकं तद्रूपताध्यवसानम्।

यथा वा-वापी कापि स्फ्रित गगने तत्परं स्क्ष्मपद्या सोपानालीमधिगतवती काञ्चनीमैन्द्रनीली। अप्रे शैली सुकृतिसुगमी चन्द्रनच्छन्नदेशी तत्रत्यानां सुलभममृतं सन्निधानात्सुधांशोः॥

अत्र वाष्यादिशन्दैर्नाभिष्रभृतयो निगीणीः । अत्राति शयोक्तौ रूपकविशेषणं रूपके दृशितानां विधानाि हािप सम्भवोस्तीत्यतिदृशेन प्रदर्शनार्थम् । तेनात्राण Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri ६१) Sलंकारः १३ | अन्तरकार्यन्द्रिकासमेतः ।

# भदातिशयोक्तिस्ताद्रप्यातिशयोक्तिरिति द्वैविध्यं द्रष्ट-व्यम्।तत्राप्याधिकयन्यूनताविभागश्चेति सर्वमनुसन्धेयम्।

य-

तान

माना क्यस

न्वल.

तस्तेन

त्मेक्ष

गहि

त्मेक्षे

तस्व

णश्रा

185

11831

तः॥

41

केनै

येसः

तेश

हटा

T

ति

प्य-

अ०चं०)-अतिशयोक्तिलक्षयति-रूपकातिश्रयोक्तिरिति ॥ प्रणहमुप-स्थापनम् ॥ विषयिरूपतयेति । विषयिणो रूपमस्य तस्य भावस्तता तयेत्यर्थः । रूपं चाभेद्ताद्रप्यान्यतरत् ॥ तस्मिन्सतीति । सप्तमीसम-र्थात्तिसिरित्यभिप्रायेण । एवं चानुपात्तविषयधर्मिकाहार्यनिश्चयविषयी-भूतम् । विषय्यभद्ताद्वान्यतररूपकातिशयोक्तिरिति लक्षणम्बोध्य-म् ॥ अत्र रूपकवारणायानुपानेति । अयमेव च रूपकादस्यां विशेषोऽ तिशय इत्युच्यते । भ्रान्तिवारणायाहायेति । उत्प्रेक्षावारणाय निश्च-येति ॥ नीलोत्पलेति । अत्र नीलोत्पलपदात्साध्यवसानलक्षणया शक्य-लक्योभयानुगतकान्तिविशेषादिपुरस्कारेणोपस्थिते कामिनीनयने श-त्त्रयुपस्थितस्य नीलोत्पलविशिष्टस्याभेदसंसर्गेणान्वयः । शत्त्युपस्थि-तयोः कृतीष्टसाधनतयोरिव शक्तिलक्षणाभ्यामुपस्थितयोरप्येकपदार्थ-योस्तात्पर्यवशेनान्वयाङ्गीकारे वाधकाभावात् । एवं च नीलोत्प-लाभित्रकान्तिविशेषवद्वनद्वादिति बोधादियमभेदातिशयोक्तिरित्यु-च्यते । न चैवं सित रूपकादवैलक्षण्यमिति वाच्यम् । रूपके विषयिभेद्व्याप्यस्य विषयतावच्छेद्कस्य भानेन स्फुटत्वात यदा त्वभेद्भाने न तात्पर्य किं तु भेद्भाने तदा कान्तिवि-शेषादिरूपतादृष्यस्यैव वोधात्तादृष्यातिशयोक्तिर्वक्यते इति बोध्यम् ॥ वापीति । मध्यभागमारभ्य मुखपर्यन्तं नायिकाङ्गवर्णनमिदम् । गगने सूक्ष्मतया तद्रदृदुर्छक्षे मध्ये काप्यनिवैचनीयशोभा वापी तद्रद्रम्भीरा नाभिः स्फुरित शोभते तत्परं तदूध्वभागे ऐन्द्रनीली इन्द्रनीलघटिता सुक्ष्मपद्या सर्णिस्तद्वच्छ्यामा रोमाविलः स्फुरतीत्यनुषज्यते । कि-भूता । काश्वननिर्मितां सोपानपङ्क्तिं तत्सदशीं त्रिवलीमधिगतवती माप्तवती तथा अग्रे तद्ध्वेदेशे शैलो तद्रनुङ्गविशालो कुचौ स्फुरत इति विभक्तिविपरिणामेन सम्बन्धते ॥ कीहशौ । सुकृतिनां पुण्यकृतां सु-गमौ मुलभगमनौ मुलभौ च। पुनः की हशौ । चन्दनतहभिः चन्दन-पद्भेन चाच्छन्नो व्याप्तो देशो ययोस्तथाभृतौ। तत्रत्यानां तदाश्कि-ष्टानां च सुधांशोस्तद्भदाद्वादकस्य सुखस्य सन्निधानादमृतं तद्भदाना-द्यमधरमाधुर्यं सुलभित्यन्वयः ॥ विधानां भेदानाम् । इतीत्यस्य प्रद-र्शनार्थमित्यनेनान्वयः ॥ अतिदेशेनेति । सादृश्येनेत्यर्थः । मुख्यरूपका-भेदस्यातिशयोक्तावभावाद्भयकपदं रूपकसदृशपरम्। "बण्मासमग्रि-होत्रं जुद्दति" इत्यत्राग्निहोत्रपद्वद्धर्मातिदेशकमित्याशयः । आधिक्य-

िश्

वर्

दा

द

मे

7

7

( 3

न्यूनतेत्यत्रानुभयोक्तेक्कोदाहरणेषुप्रसिद्धतरत्वादनुपादानं बोध्यम् यत्त्वत्र केश्चिदुक्तं विषयिवाचकपदस्य विषये साध्यवसानलक्षणा शक्यतावच्छेद्कमात्रप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकबोधत्वंकार्यतावच्छेद्कम् एवं च निगरणे सर्वत्र विषयतावच्छेद्कधर्मक्षपेणेव विषयस्य भ न विषय्यभित्रत्वेनित स्थितेऽभेदातिशयोक्तिस्ताद्रूप्यातिशयोक्तिः द्वैविध्यमयुक्तमिति, तत्प्रौढिविलसितम्। शक्यतावच्छेद्कस्य ल पूर्वम्प्रतीतत्वेन तद्विशिष्टतया लक्षणाया असम्भवात, यद्धमंविश् शक्यसम्बन्धग्रहस्तद्धर्मप्रकारकलक्ष्योपस्थितेः समानप्रकारकशाः बोधे हेतुत्वालक्षणापरिहार्याया अनुपपत्तेस्तद्वस्थत्वाञ्च । एवम् तात्पर्यवशानादशबोधाङ्गीकारे तद्वशादेव शक्याभेद्मकारकबोधे बाधकाभावान्मात्रपदेन विषयतावच्छेदकस्यव व्यावर्तमादिति दिव

(कुव०) यथा वा-सुधाबद्धप्रासेहपवनचकोरेर तुस्तां किर्ञ्ज्योत्स्नामच्छां लबलिफलपाकप्रणियनीम् । उपप्राकारान्ने प्रहिणु नयने तर्कय मना-गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीताकिरणः ॥ इत्यत्र कोऽयमित्युत्तया प्रसिद्धचन्द्राद्धेद्रस्तत उत्कर्षश्च गर्भितः। एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ ३५॥

(अ०च०)-सुधाबद्वेति ॥ विद्वशालभिकाख्यायां नाटिकायां स्फटिक प्राकारशिखरगतां मृगाङ्गावलीमालोकयतो राज्ञो विदूषकं प्रत्युक्तिरि यम् । प्राकारात्रसमीपे नयने प्रहिणु प्रेरय मनाक् ईषत्तर्कय । अनाकारे अनन्तरिक्षे कोयं शीतिकरणश्चनद्र इति मुखे चन्द्रगताह्नादकारित मध् रूपताद्रूप्याध्यवसानम् । कीदशः । गलितश्युतो हरिणो यस्मात्तथा पो भूतस्तेन निष्कलङ्कतयोत्कर्षाभिव्यक्तिः। पुनः कीदक्। सुधायां बद्धे यासस्तद्भिलाषो यस्तैहपवनसम्बन्धिभिश्वकोरैरनुसृतां लवल्याः फल पाकस्य प्रणियनी सहशीमच्छां स्वछां ज्योत्स्नां तत्त्वेनाध्यवसित् कान्ति प्रभां किरन्प्रसारयन्नित्यर्थः। लवली लताविशेषो 'हरफारेवडीं इति भाषाप्रसिद्धः । 'प्राकारो वरणः सालः' इत्यमरः । समाबद्धग्रासै रिति कचित्पाठस्तत्राप्युक्त एवार्थः। नवलवलीति पाठे नवश्चासी लब लिपाकश्चेत्यन्वयो बोध्यः । निन्वहाभेद्विवक्षेव किं न स्याद्त आह अत्रेति ॥कोऽयमित्यनेनानिर्ज्ञातत्वप्रकाशनात्प्रसिद्धस्यनिर्ज्ञातत्वात्तद्वेह क्षण्यावगतिरिति भावः।गर्भितो गलितेत्यादिविशेषणव्यङ्गचत्वेनाभिमेतः॥ अन्यत्रापीति । "अनुच्छिष्टो देवैरपरिद्लितो राहुदशनैः कळड्केना

उठङ्कारः १३ ] Digitized by Apra San कि प्रमान क्ष्मिक का and eGang (tre ३ )

यम्

वा

दक्र

तरि

10

विशि

गा

वम

टिक

करि

काशे रेत्व

तथा

बद्ध

her. सता

इडीं

ासै

लव

हिde.

तः॥ ना श्विष्टो न खलु परिभूतो दिनकृता। कुहूभिनों लिप्तो न च युवति-वक्रेण विजितः कलानाथः कोऽयं कनकलितिकायामुद्यते" इत्यादावि-त्यर्थः। अथवान्यत्रापि न्यूनतायामपीत्यर्थः। कोऽयं भूमिगतश्चनद्र इत्या-दावदिव्यत्वरूपन्यूनतामकाशनमृहनीयमिति भावः। नन्कोदाहरणे-ष्वयमिति विषयस्योपाद।नात्कथमितशयोक्तिरिति चेदबाहुः । इदं-त्वस्य विषयिविशेषणत्वेन विवक्षायामितशयोक्तिरेव । यदा तु विषय-विशेषणत्वविवक्षा तदा रूपकमिति व्यवस्था। अत एवं प्रकाशकृता दशमे रूपकातिशयोत्त्यादिसन्देहसंकरे । "नयनानन्ददायीन्दोर्बिम्ब-मेतत्प्रसीद्ति॥" इत्युदाहृतमिति॥ ३५॥

चन्द्रा॰ )-यद्यपद्वतिगर्भत्वं सैव सापह्नवा मता। तेथे ( त्वत्सू किं षु सुधा राजन्त्रान्ताः पश्यन्ति तां विधी ३६ (क्रवल॰)-अत्र त्वत्स्किमाधुर्यमेवामृतमित्यतिशयोक्तिश्च-न्द्रमण्लस्थममृतं न भवतीत्यपद्वतिगर्भा ।

यथा वा-मुक्ताविद्रममन्तरा मधुरसः पुष्पं परं ध्वेहं ष्रालेयगुतिमडले खलु तयोरेकासिका नार्णवें। तचाद्वति शंखमूर्भि न पुनः पूर्वाचलाभ्यन्तरे तानीमानि विकल्पयन्ति त इमे येषां न सा दक्पये॥ अत्राधररस एव मधुरस इत्याद्यतिशयोक्तिः पुष्परसो मधुरसो न भवतीत्यपहृतिगर्भा ॥ अलङ्कारसर्वस्वकृता स्वसः-पोत्नेक्षायां सापद्ववत्वमुदाहतम्॥

44 गैतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससम्भ्रमं पौरविलासिनीषु। यत्रोलसत्फेनततिच्छलेन मुक्ताट्टहासेव विभाति शिष्रा॥" इति । ततस्त्वयानत्र भेदः । एतत्तु शुद्धापहुतिगर्भम् । यत्र फेनततित्वमपहुतं तत्रैवाट्टहासत्वोत्रेक्षणादिह तु पर्य-

१ अयमेकरिमनपुस्तके उपलब्धः श्लोकः ।

[ अतिशयोत्तरंकार स्तापहृतिगर्भत्वमिन्दुमण्डलादावपहुतस्यामृतादेः

त्तयादिषु निवेशनात्। इदं च पर्यस्तापहृतिगर्भत्वमुत्भः चार यामपि सम्भवति।

( अ०चं० )-एनां विभजते-यद्यपहुतीति ॥ अपहुतिगर्भत्वं पर्यस्तापहु र्भत्वं सैव रूपकातिशयोक्तिरेव । तथा च सापह्रवत्विनरपह्नवत्वा द्विविधाऽतिशयोक्तिरिति भावः ॥ मुक्तेति । तान्यनुभवैकवेश मानि वस्तुनि ते इमे जनाः विकल्पयन्ति सदसद्वेति विकल्पविषय कुर्वन्ति । येषां जनानां सा प्रकान्ता सुन्दरी हक्पथे लोचनमार्गे नाः पक्ष त्यन्वयः । तादृशसुन्द्रीद्र्शनशालिनस्तु विकल्पयन्तीति भावः। त प्रवृ कानि वस्तृनि तत्राह-मुक्ता मौक्तिकं विद्वमं प्रवालं चान्तरा अन्यवन्त्र र्मध्ये मधुरसः। "अन्तरान्तरेण युक्ते" इति द्वितीया। पुष्पं परं के द्वाग धूर्वहं भारवाहकं न तु मधुरसयुक्तम् । तयोः मुक्ताविद्भमयोः मित निश्चितं प्रालेयद्युतिमण्डले चन्द्रमण्डले एकासिका एकस्मित्राति व्यन अवस्थितिरैकाधिकरण्यमित्यर्थः । न त्वर्णये समुद्रे तच्च चन्द्रमण्विशे च शंखस्य मूर्धि मस्तके उदश्वति उदयं प्राप्नोति । न पुनः पूर्वाच भ्रम स्योदयगिरेरभ्यन्तरे उद्ञति । अत्र मुक्ताविद्रुममधुरसप्रालेयस्ति इत्य ण्डलशंखशब्दैः क्रमेण दन्ताधरतनमाधुर्यमुखकण्ठा निगीर्णाः । एरिय दाहरणे भ्रान्तत्वोत्तया स्पस्ष्टोऽपह्नवः। इह तु परं धूर्वहमित्युत्त्या तु इति भेदः। 'प्रालेयं मिहिका च' इत्यमरः ॥ गतास्विति । पुरे भ न्वा पौर्यस्तासु विलासिनीषु तिमीनां मत्स्यानां संघटनेन ससम्भ्रमं स लड्ड तीरं प्रति गतासु सतीषु यत्र नगर्यो शिप्रा नदी उल्लखन्तीनां फेन प्रह तीनां छलेन मुक्तः कृतोऽदृहास उद्भतहास्यं यथा तथाभृतेव विभा त्यन्वयः ॥ इतोति । इत्यत्रेत्यर्थः । इन्दुमण्डलादावित्यादिपदात्पुण चे सादिपरिग्रहः ॥ सूक्त्यादिष्विति । सूक्तिमाधुर्यादिष्वित्यर्थः । आदि अधरमाधुर्यपरिग्रहः । निवेशनाद्भेदाध्यवसानात ।

( कुवल॰ )-तत्र स्वरूपोत्प्रेक्षायां यथा-जानेऽतिरागादिदमेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधर्त्वम्।

द्रयोर्विशेषावगमक्षमाणां नाम्नि भ्रमोऽभूदनयोर्जनानाम्॥

अत्र प्रसिद्धफले विम्बतापह्नत्यातिरागेण निर्मित दमयन्त्यधरे तदुत्त्रेक्षा पर्यस्तापह तिगर्भा । हेत्त्त्रेक्षा

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तद्र

लो

कुव

तिर्क्तारः १३ ] Digicarojaत्रग्वकित्वासमित Chennai and eGalogary )

तद्वर्भत्वं प्राग्लिखिते हेत्त्प्रेक्षोदाहरणे एव दश्यते । तत्र तिक्ष चान्धकारेष्वान्ध्यहेतुत्वमपहुत्यान्यत्र तिन्वेशितम् । फ-लोत्प्रेक्षायां यथा-

रविततो गजः पक्ष्यांस्तद्रह्यान्वाधितुं ध्रवम् । सरो विशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्॥ अत्र गजस्य सरः प्रवेशं प्रति कले स्नाने फलत्वमपद्गत्य नाः पक्ष्यवाधने तन्निवेशितम् । अलमनया प्रसक्तानुप्रसक्तया । त प्रकृतमनुसरामः ॥ ३६॥

अन् अन् । जाने इति ॥ दमयन्तीं वर्णयतो नलस्योक्तिः । अतिशियता-के द्वागाछौहित्यादिद्मधरस्वरूपभेव विम्वमिति जाने न तु विम्बफल-हिम्द्रियेवकारार्थः । विम्बस्य विम्बफलस्यातोऽस्मादोष्ठाद्धरत्वं निकृष्टत्वं गांबि व्यक्तं स्फुटम् । कथं तर्हि विपरीता लोके प्रसिद्धिस्तत्राह-द्वयोरनयो-मण विशेषस्य तारतम्यस्यावगमे बोधेक्षमाणामसमर्थानां जनानां नाम्नि वीं अमो विषयांसोऽभूदिति ॥ अन्यत्रेति । सूर्यकर्तृके नेत्रापरपर्यायगोनयने युति इत्यर्थः । निवेशितमुत्प्रेक्षितम् ॥ रवीति । रविणा सन्तप्तो गजस्तस्य । परिवर्गृह्यान्पक्ष्यान्वनधूनिति यावत् । ध्रुवं प्रायो बाधितुं सरः प्रविशति न या तु स्नातुं स्नानार्थम् । हि यस्माद्गजस्य स्नानं निष्फलं निष्प्रयोजनिमत्य-रे भ न्वयः ॥ प्रसक्तानुप्रसक्तयेति । अतिशयोक्तेः सापह्नवत्वकथनप्रसङ्गाद-स लङ्कारसर्वस्वकृदुक्तं स्वरूपोत्प्रेक्षायां ग्रुद्धापह्नुतिगर्भत्वं दर्शितं तद्तु-फेन प्रसत्तया च त्रिविधास्व पुरप्रेक्षासु पर्यस्तापह्नुतिगर्भत्विमत्यर्थः ॥ ३६॥

चुं चंद्रा॰)-भेदकातिशयोक्तिस्तु तस्यैवान्यत्ववर्णनम्। अन्यदेवास्य गाम्भीर्यमन्यद्धैर्यं महीपतेः ॥ ३७ ॥

कुवल०)-अत्र लोकप्रसिद्धगाम्भीर्याद्यभेदेऽपि भेदो वर्णितः। १ यथा वा-अन्येयं रूपसम्पत्तिरन्या वैदग्ध्यधोरणी ॥ नैषा नलिनपत्राक्षी सृष्टिः साधारणी विधेः॥ ३७॥

अ॰चं॰ )-भेदकेति ॥ तस्यैव तज्जातीयस्यैवान्यत्ववर्णनं तज्जातीयभित्र-त्वेन वर्णनं तच्चाहार्यं बोध्यम् । एवमग्रेऽपि । तेन भ्रान्तौ नातिव्याप्तिः । इदं च लोकोत्तरत्वप्रतिपत्त्यर्थम् ॥ अन्यदेविति । अस्य महीपतेर्गाम्भीर्य-मन्यदेव प्रसिद्धगाम्भीर्यभित्रमेवेत्यर्थः ॥ अन्येयमिति । रूपं सौन्द्यंम्,

मही

त्वभ

वेद्या

गादि

मेत्र

नाग

( ६६<sup>Dispitized by Arya Samaj **कुंचलिया निष्मुः** Ind eGangotri [ अतिरायो हंकार</sup>

वैदग्ध्यं चातुर्यम्, धोरणी परिपाटी। एषा निलनपत्राक्षी विधेः साध सृष्टिनैवेत्यन्वयः । अत्रोत्तराधं नञ्भङ्गचाऽन्यत्ववर्णनं विशेषः ॥ ?

(चंद्रा०)सम्बन्धातिशयोक्तिःस्याद्योगे योगकल्पन् वर् सौधायाणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्॥३ कटण ( कुव॰ )-यथा वा-कतिपयदिवसैः क्षयं प्रयाया-स्तस्

त्कनकगिरिः कृतवासरावसानः। इति मुद्रमुपयाति चक्रवाकी वितरणशालिनि वीररुद्रदेवे ॥

भाव

मार

भूते

लत

मु

75

त्य

शः

सर

सो

र्घा

न्तरे सूर्यास्तमयकारकमहामेहक्षयसम अत्र चक्रवाक्याः नाप्रयुक्तसन्तोषासम्बन्धेऽपि तत्सम्यन्धो वर्णितः ॥ इवन्त्र

( अ०चं० )-सम्बन्धेति ॥ अयोगे असम्बन्धे योगकल्पनं सम्बन्धवर्ण सम्बन्धश्चाभेदभिन्नत्वे सत्यन्यत्वाद्यनिरूपितो ग्राह्यः । तेन रूपव शयोक्तयादिमभेदेषु नातिव्याप्तिः॥ सौधेति। 'सौधोऽस्त्री राजसन्त्रव इत्यमरः । नन्वत्रेव स्पृशन्तीवेन्दुमण्डलमितीवपद्ययोगे उत्पेक्षाः तेस्तद्रथयोगे गम्योत्प्रेक्षात्वमुचितम् । इवादिसन् या वाच्योहे सैवेवाद्यभावे गम्योत्प्रेक्षेति नियमात् । अन्यथा त्वत्कीर्तिर्श्वमणश्राते दिपूर्वोदाहते पद्येऽपि गम्योत्प्रेक्षा न स्याद्विशेषाभावादिति चेलै उपदर्शितनियमस्यालङ्कारान्तराविषय एवाभ्युपगमात् । अन्यश मुखं चन्द्र इत्यादौ नूनिमत्यप्रयोगे गम्योत्प्रेक्षापत्तेः। एवं च प्रृ सम्बन्धवर्णनरूपातिशयोत्तयलङ्कारविषये न गम्योत्प्रेक्षावसरः।त र्तिरित्युदाहरणे तु भ्रमणश्रान्तत्वरूपहेत्वंशे गम्योत्प्रेक्षाभिष्रेता स्वर्गङ्गाप्रदेशांश इति सर्वमवदातम् । असन्दिग्धमुदाहरणान्तरा यथा वेति । कतिपयेति ॥ वीररुद्रदेवाख्ये चुपे वितरणशास्त्रिनिदाः लिनि सति चक्रवाकी इति मुदं सन्तोषमुपयाति प्राप्नोति । इति वि कृतं वासरस्यावसानं नाशो येन स कनकगिरिः सुमेहः दिवसैः क्षयं प्रयायादिति । सम्भावनायां लिङ् ॥ ३८ ॥

(चंद्रा॰)-योगेऽप्ययोगोऽसम्बन्धातिशयोक्तिरितीर्य त्वयि दातारे राजेन्द्र स्वर्डमान्नादियामहे

( कुवल० )-अत्र स्वर्दुमेष्वाद्र सम्बन्धेऽपि तद्सम्बन्धो वी इत्यसम्बन्धातिशयोक्तिः।

लंकारः १३] Digitizवार्ककार्वित्वारमञ्जलाना and eGangario) योध

यथा वा-अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोर्ज्यभमाणयोः। अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ ३९॥

पन् वर्ष )-योगेऽपीति ॥ योगे सत्यप्ययोगवर्णनमित्यर्थः । स्वर्गस्था द्रुमाः विषयसप्तमी । स्वर्दुमेन्विति विषयसप्तमी । स्वर्दुमविषये य आदर-स्तस्य सम्बन्धेऽप्यर्थोद्धिषु । यद्गा-अर्थिषु स्वर्द्वमविषयाद्रसम्बन्धा-भावप्रतीतौ तत्समानवित्तिवेद्यतया स्वद्वमेष्वत्यादरविषयत्वाभावावग-माद्यथाश्रुतमेव साधु ॥ अनयोरिति । अनवद्यानि अङ्गानि यस्यास्तथा-भूते इति सम्बोधनम् । जुम्भमाणयोर्वर्द्धमानयोरनयोः स्तनयोस्तव बाहु-लतयोरन्तरे मध्ये पर्याप्तोऽवकाशो नास्तीत्यन्वयः। अत्र बाहुलतयोर-नुरम् न्तरे स्तनपर्याप्तावकाशसम्बन्धेऽपि तदसम्बन्ध उक्तः ॥ ३९॥

विन्द्राः)-अक्रमातिशयोक्तिः स्यात्सहत्वे हेतुकार्ययोः। आलिङ्गनित समं देव ज्यां शराश्च पराश्च ते॥४०॥

सिक्कव०)-अत्र मौद्यों यदा शर्सन्धानं तदानीमेव शत्रवः क्षितौ पतन्तीति हेतुकार्ययोः सहत्वं वर्णितम्।

च्योहै यथा वा-

साध

वर्णः

प्रव 1 त्व

13

वेस मुखति मुखति कोशं भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्गः॥ च्या हम्मीरवीरखद्गे त्यजित त्यजित क्षमामाशु ।।

अत्र खद्गस्य कोशत्यागादिकाल एव रिप्णां धनगृह-

त्यागादि वर्णितम् ॥ ४०॥

त्रम्भ०चं०)-अक्रमेति॥ क्रमः पौर्वापर्यं तद्भावोऽक्रमस्तद्रपस्यातिशयोक्तिरि-त्यर्थः।सहत्वे समकालत्वे।आलिङ्गन्ति समं युगपञ्च्यो मौवीं पृथ्वीं च पराः शत्रवः॥ मुश्रवीति । हम्मीरसंज्ञकस्य वीरस्य खड्ने कोशं पिधानं मुश्रवित दार तंवि सत्यरीणां वर्गः समूहोपि कोशं भाण्डारं मुश्वति,तथा खड्ने प्रकम्पमुह्रास-विया ने भजित सित समूह।। प्रकार नार्का एवं खड़े क्षमां क्षांति त्यजित सित सोपि क्षमां पृथ्वीं त्यजतीत्यर्थः । 'कोशोऽस्त्री कुइ्मले खड्ने पिधानेऽथीं-यि चिद्व्ययोः। इत्यमरः। अत्र शतृप्रत्ययभङ्गचा यौगपद्यवर्णनं विशेषः॥ धनगृहेति । धनसम्बन्धिगृहेत्यर्थः ॥ ४० ॥

व चन्द्रा॰)--चपलातिशयोक्तिस्तु कार्ये हेतुप्रसक्तिजे। यास्यामीत्युदिते तन्व्या वलयोऽभवदूर्मिका॥४१॥

(क्व॰)-अत्र नायकप्रवासप्रसक्तिमात्रेण श्यं कार्यमुखेन द्शितम्।

यथा वा-

आदातुं सकृदीक्षितेऽपि कुसुमे हस्ताप्रमालोहितं. लाक्षारञ्जनवार्तयाऽपि सहसा रक्तं तलं पादयोः। अङ्गानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तखेदावहं ०चं हन्ताधीरहशः किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते॥ यामि न यामीति धवे वदति पुरस्तात्क्षणेन तन्वङ्ग्याः हित गिलतानि पुरो वलयान्यपराणि तथैव दलितानि ॥४१॥ मत

एत

पश्च

टाव

प्रस

इति

वृद्धि

नमे

चा

च्य

या

কু

वर

त्व

वा

=8

यो

ि f

नां व (अ०चं०) चपलेति ॥ हेतोः प्रसिक्तर्ज्ञानं तज्जन्ये कार्ये सतीत्यर्थः। या मीति उदिते उक्ते । प्रियेणेति शेषः । तन्व्या ऊर्मिका अङ्गलीयकं व कङ्कणमभवदित्यर्थः । "ऊर्मिका त्वङ्कुर्लाये स्याद्रस्त्रभङ्गतरङ्ग्रो इति विश्वः। कार्यमुखेनेति । अङ्गुलीयकस्य कङ्गणपद्रप्राप्तिरूपका र्णनद्वारेणेत्यर्थः ॥ आदानुमिति । सहजसौकुमार्यवत्या विरहद् तद्तिशयवर्णनिमदम् । हन्तेति खेदे । आदातुं ग्रहीतुं सकृदेकवाएँ अथ कुसुमे ईक्षिते सत्यधीरहशो हस्ताग्रमालोहितं भवतीति शेषः। अ किसु गृहीते इति गम्यते । लाक्षया यद्रश्चनं तद्वातयापि सहसाक त्पादयोस्तलं रक्तं भवति किमु रश्जनेनेति पूर्ववत् । एवमङ्गानां चत दिना यद्नुलेपनं तत्स्मरणमप्यत्यन्तखेदकरं किमुतानुलेपनं कि द्वाच्यमिति शेषः। अलकानामगुरुधूपाद्यामोदोऽपि भारायते भारा चरतीत्यर्थः। कर्तरि क्यङ्। अत्रादानादिरूपहेतुप्रसक्तिमात्रेण ह अलौहित्यादिरूपकार्योत्पत्तेः साक्षादेव वर्णनं न तु कार्यमुखेनेति स्माद्भेदः । हेतुकार्ययोरिव हेतुप्रसिक्तकार्ययोरिप समकालत्वं स तीति सूचियतुमुदाहरणान्तरमाह-यामीति । धवे द्यिते यामिन मीति वदति सति तत्क्षणेन तत्कालमेव तन्वङ्गचाः पुरोवलयान्या कङ्कणानि पुरः प्रथमं गलितानि । अन्यान्यपराण्यपि तथैव तत्का द्छितानि भग्नानीत्यन्वयः। 'पुरोग्ने प्रथमे च स्यात्' इति विश्वः। वद्ति गिळतानीति शतृपत्ययेन समकाळतावगतिः ॥ ४१॥

(चंद्रा॰)-अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पौर्वापर्यव्यतिक्र अये मानो गतः पश्चादनुनीता त्रियेण सा ॥ ११ हंकारः १३] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (६९)

हुवः )--यथा वा-कवीन्द्राणामासन्प्रथमतरमेवाङ्गणभुव-श्रक्षद्रङ्गासङ्गाकुलकारिमदामोदमधुराः । अमी पश्चात्तेषाभुपरि पतिता रुद्रनृपतेः कटाक्षाः क्षीरोद्रपसरदुरुवीचीसहचराः ॥

एतास्तिस्रोप्यतिशयोक्तयः कार्यशैद्यप्रत्यायनार्थाः॥४२॥

وعنوه)-अत्यन्तेति ॥ अत्र हेतुकार्ययोरित्यतुवर्तते । तत्पौर्वापर्येति क्रचि-त्पाठः साधुरेव । ज्यतिक्रमोत्र वैपरीत्यम् । अग्रे प्रथममनुनीता समा-ाः। हिता ॥ कवीन्द्रणामिति । कविश्रेष्ठानामङ्गणसम्बन्धिन्यो भूमयः प्रथ-४१॥ मतरमेव प्रथममेव चलतां चपलानां भृङ्गाणां भ्रमराणामासङ्गेनाकुला-नां करिणां मद्जलस्यामोदेन परिमलेन मधुरा रमणीया आसन्नभवन्। पश्चादनन्तरं तेषां कवीनामुपरि रुद्रसंज्ञकस्य चपतेरमी दृश्यमानाः क-कं व टाक्षाः पतिताः । कीदृशाः । क्षीरमुद्कं यस्य तथाभृतस्य क्षीरार्णवस्य प्रसरन्तीनामुरुवीचीनां वृहत्तरङ्गाणां सहचरास्तत्सदशा इत्यर्थः। पका " उदकस्योदः संज्ञायाम् " इत्युद्दिशः । अत्र यथोक्तकटाक्षरूपकार्यमु-हर्थ खेन नृपतिप्रसाद्र पहेतुकथनं पूर्वस्माद्विशेषः । एता अन्यवहितोक्ताः। नवाण अथोक्तेषु प्रभेदेष्वनुगतप्रवृत्तिनिमित्ताभावात्कथमतिश्योक्तिपद्प्रयोग इति चेद्त्राहुः। तावत्प्रभेदान्यतमत्वमेव सर्वानुगतमतिशयोक्तिपदप्र-। आ नाका वृत्तिनिमित्तं तदेव च सामान्यलक्षणमिति । नव्यास्तु निगीर्याध्यवसा-वन नमेवातिशयोक्तिः प्रभेदान्तरं त्वनुगतरूपाभावादळङ्कारान्तरमेव । न-कि। चान्यत्वादिप्रभेदेष्वन्यत्वादिभिरभेदादीनां निगरणं सम्भवतीति वा-नार। च्यम्, अन्यत्वादिभिरभेदवस्तुप्रतीतरेव चमत्कारित्वेनानुभवसिद्धत-र यान्यत्वादिभिरभेदप्रतीत्यङ्गीकारेऽनुभवासङ्गतेः। अन्यतमत्वं तु नाल-ङ्कारविभाजकोपाधितां भजते चमत्काराप्रयोजकत्वादिति वदन्ति। नेति वस्तुतस्तु रूपकभिन्नत्वे सति चमत्कृतिजनकाहार्यारोपनिश्चयविषय-सम त्वमेवातिशयोक्तिसामान्यलक्षणम् । रूपकवारणाय सत्यन्तं, भ्रान्ति-म न उत्प्रेक्षानिरासाय निश्चयेति । रूपकातिशयो-ान्य चारणायाहार्येति, क्तावभेदस्य द्वितीयप्रभेदेऽन्यत्वस्य तृतीये सम्बन्धस्य चतुर्थेऽसम्ब-काल न्धस्य पश्चमे सहत्वस्य षष्टे हेतुप्रसक्तिजन्यत्वस्य सप्तमे पूर्वापर्त्व-धः। योश्च तथाविधारोपविषयत्वसत्त्वात्सर्वत्र लक्षणसमन्वयः । न चैवं-विधारोपस्य रूपकस्वभावोक्तिभिन्नेषु प्रायशः सर्वाळङ्कारेषु सत्त्वाद-तिप्रसङ्ग इति वाच्यम् । इष्टापतेः । अलङ्कारान्तराणां चमत्कारे प्रधा-雨 नतया तद् इत्वेनावस्थिताया अतिशयोक्तरप्राधान्येन व्यपदेशानईत्वा-त्। प्राधान्येन व्यवदेशा भवन्तीति न्यायात् । अलङ्कारान्तराणामेव 181

(00)

[ तुल्ययोगित छंका

लक्ष

त्वरि शह

ति

प्रधानत्वेन व्यपदेशाहित्वात् । अत एव काव्यप्रकाशकृता विशेषाल्ह्वद् प्रसङ्गेऽभिहितं ''सर्वत्रवंविधे विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावित्वति तां विना प्रायेणाळङ्कारत्वाभावात् । '' अत एवोक्तम् ''सेषा क्षेत्य वकोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । यत्नोऽस्याः कविभिः कार्यः कोऽळङ्का प्राप्त नया विना ।'' इति । दण्डिनाप्युक्तम्—''अळङ्कारान्तराणामप्येक्षभिग्ने परायणम् । वागीशसहितामुक्तिमिमामितशयाह्वयाम् ॥'' इति ॥ जन

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानंदरीकायामितशयोक्तय-लङ्कारप्रकरणम् ॥ १३ ॥

## तुल्ययोगितालङ्कारः १४.

(चंद्रा॰)-वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मेक्यं तुल्ययोगित वि सङ्कचित सरोजानि स्वैरिणीवदनानि च ॥४ त्वे त्वदङ्गमार्दवे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते । मालतीशशभृक्षेखाकदलीनां कठोरता ॥ ४४ ते

(क्रुवल०)-प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा गुणिक्रिया रूपैक। ति न्वयस्तुल्ययोगिता। सङ्कुचन्तीति प्रस्तुततुल्ययोगित ही उदाहरणम्। तत्र प्रस्तुतचन्द्रोदयकार्यतया वर्णनीय सरोजानां प्रकाशभी रुस्वैरिणी वदनानां च सङ्कोचर्हे क्रियान्वयो दर्शितः। उत्तरश्लोके नायिकासोक्कमार्थ्यः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतानां मालत्यादीनां कठोरता रूपैकगुणान

(अ०चं०)-तुरुययोगितां लक्षयित-वर्ण्यानामिति ॥ वर्ण्यत्वेन प्रह्म नामित्यर्थः । इतरेषामप्रस्तुतानाम् । एतच्चोभयमिप सावधाण् वर्ण्यानामेवेतरेषामेव वेत्यर्थः । बहुवचनमनेकार्थकम् । द्वयोधम् स्यापि सङ्घाद्यत्वात् । धर्मेक्यं धर्मस्य ऐक्यमेकत्वमेको धर्म इति वत् । स च चमत्कारकारी बोध्यः । एवं चानेकप्रस्तुतमात्रसम्ब चमत्कारिधर्मानेकाप्रस्तुतमात्रसम्बद्धैकधर्मान्यतरत्वं लक्षणं बोध् सुखं विकसितस्मितमित्यादावितप्रसङ्गवारणायानेकेति । अत्र ब प्रेक्षितादिरुपानेकवर्ण्यसम्बन्धो नैको धर्म इति तन्निरासः । दी वारणाय मात्रेति । प्रस्तुताप्रस्तुतप्रभेदसाधारण्यायान्यतरत्वित्रि गेमिल्लारः १४] अलंकारचिन्द्रकासमेतः। (७१

षाल स्वद्देति । प्रियां प्रति द्यितोक्तिः । त्वाङ्गस्य माद्वे सौकुमायें दृष्टे वितिविति कस्य चित्ते मालत्यादीनां कठोरता न भासते। अपि तु सर्वस्यै-तेषा होत्यर्थः । शशं विभर्तीति शशभृचन्द्रस्तस्य छेखा कला ॥ गुणिक-उल्ङ्म्याह्नपेति । एतच्च तथाविधधर्मस्य प्रायशो गुणक्रियाह्नपत्विमत्य-प्यक्तिभिन्नेत्योक्तं न तु लक्षणे तेन रूपेण धर्मस्य निवेशः । गौरवात्प्रयो-ते ॥ जनाभावाच । यतु कैश्चिद्तद्रन्थदूषणलालसैर्धर्मस्य गुणक्रियारूपरवेन लक्षणे निवेश इत्याशयमारोप्याभिहितम् । तदेतदापाततः "शासित त्वयि हे राजन्नखण्डावनिमण्डलम् । न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शत्रुमित्रयोः ॥'' इत्यत्राभावरूपधर्मस्यैवान्वयादिति तदिद्मापाततो-ऽपि न मनोरमम् । तथाहि शासतीति त्वदुदाहतपद्ये निश्चिन्तेनेति निश्चिन्तत्वभेदः शत्रुमित्रमण्डलधर्मतयोपातः स च गुणस्वरूप एव। गित चिन्ताभाववद्भेदस्य चिन्तानितिरिक्तत्वात्। अन्यथा चिन्ताभावाभाव-स्याप्यतिरिक्तत्वापतेः । अथ तत्रापि वैपरीत्यादिष्टापतिमालम्बसे भव-18 त्वेवं तुष्यतु भवान् । एवमप्यभावस्य कथं गुणवहिर्भावः । जातिकिया-द्रव्यातिरिक्तस्येव चतुष्टयी शब्दानां प्रवृतिरिति वद्द्भिवयाकरणैस्त-द्तुसारिभिश्वालङ्कारिकेर्गुणत्वाङ्गीकारात् । अत एव जातिगुणयोर्वि-38 रोधे प्रकाशकृद्धिरुद्दाहतगिरयोऽप्यनुत्रतियुज इति । तथा विद्यानाथे-नापि-अमदः सार्वभौमोऽपीति । वस्तुतस्तु लक्षणेन तेन रूपेण धर्मस्य पैक्य निवेशोऽभिमेत इत्यावेदितमतो न काप्यनुपपतिरिति । स्वैरिणी स्वेन गित इंरितुं शीलमस्यास्तादृशी व्यभिचारिणीति यावत "स्वादीरेरिणोः"

नि। इति वृद्धिः। 'स्वैरिणी पांसुला च स्यात' इत्यमरः॥ क्वां कुव० ) – यथा वा – सञ्जातपत्रप्रकरान्वितानि

र्यव

णान्व

न प्रस्

योधम

र्म इति

सम्ब

वोध

त्र च

वनिवें

समुद्रहन्ति स्फुटपाटलत्वम् । विकस्वराण्यकंकराभिमर्शा-दिनानि पद्मानि च वृद्धिमीयुः ॥ नागेन्द्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वा-देकान्तशैत्यात्कद्रलीविशेषाः । लब्ध्वा हि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोस्त्रमानबाह्याः ॥

अत्र प्रीष्मवर्णने तदीयत्वेन प्रस्तुतानां दिनानां पद्मानां चैकित्रयान्वयः । ऊरुवर्णनेऽप्रस्तुतानां करिकराणां कद-लीविशेषाणां चैकगुणान्वयः ॥ ४३॥ ४४॥

वान

स्तु

पूर्व

ल

**F**q

वि

तं

गा

भ

श

पू

8 f

7

(अ०चं०)-सञ्जातेति॥ दिनानि पद्मानि च वृद्धिमीयुः प्रापुः। कीह्य अ०च०)-सञ्जातात । प्रमान । प्रविश्वाणां वसन्तेन वियश् सञ्जातैः पत्राणां प्रकरैः समूहैरन्वितानि । प्रविश्वाणां वसन्तेन वियर नात । तथा स्फुटा विकासिताः पाटला वृक्षविशेषा येषु तानि भावस्तत्त्वं समुद्रहन्तीति शत्रन्तम् । द्धानानीत्यर्थः । पद्मपक्षेत् टानि विकसितानि च पाटळवर्णानि तेषां आवस्तत्त्वमित्यादि पुन एवमकंस्य करै: किरणैरभिमर्शनाद्धिकस्वराणि भासराणि वि पद्मानि तु विकासशालीनि ॥ नागेन्द्रेति । नागेन्द्राणां गज्भ इस्ताः ग्रण्डाः कदलीविशेषाश्च परिणाहो विशालता तच्छालि स्वरूपं लब्ध्वापि यथाक्रमं त्वचि कर्कशत्वात्कठोरत्वादेकान्तेत मेन शैत्याच हेतोलोंके तस्याः पार्वत्या कवेरियमानाबाह्या रक त्वरहिता जाता इत्यन्वयः ॥ तदीयत्वेनेति । तत्कालिकत्वेनेत ग्रीष्मकालिकवस्तुवर्णनस्यैव ग्रीष्मवर्णनरूपत्वादिति भावः॥ क्रियेति । बुद्धिमाप्तिरूपकक्रियान्वय इत्यर्थः ॥ एकगुणेति । उप बाह्यत्वरूपैकगुणेत्यर्थः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

(चन्द्रा॰)-हिताहिते वृत्तितौल्यमपरा तुल्ययोगि प्रदीयते परा-भूतिर्भित्रशात्रवयोस्त्वया ॥ १४

( कुवलः )-अत्र हिताहितयोभित्रशात्रवयोहत्कृष्टभृतिः स्य पराभवदानस्य च श्लेषेणाभेदाध्यवसायाद्वृत्तितौल यथा वा-यश्च निम्बं परशुना यश्चेनं मधुसर्पिषा यश्चैनं गन्धमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः॥ अत्र वृद्धति सिश्चत्यर्चति इत्यध्याहारेण वाक्याति रणीयानि। पूर्वोदाहरणं स्तुतिपर्यवसायि इदं तु नि

पर्यवसायीति भेदः । इयं सरस्वतीकण्ठाभरणोका ल्ययोगिता ॥ ४५॥

(अ०चं०)-हिताहित इति । हिताहितविषये इत्यर्थः ॥ वृतिती मिति । वृत्तिर्वर्तनं व्यवहरणमिति यावत् । तस्य तौल्यं सा अपरा पूर्वोक्तविलक्षणा ॥ प्रदीयत इति । परा उत्कृष्टा भूतिः ह तिरेव, पराभूतिः पराभवः । शत्रृणां समूहः शात्रवम् । "तस्य स इत्यण् ॥ पराभवदानस्येति । शत्रुसम्बन्धिपराभवसम्पादनस्येत पराभवस्य मुख्यदानासम्भवात् । अत एव सम्प्रदानत्वासम्भव त्रशात्रवयोरिति सम्बन्धसामान्ये षष्टी। ऋषेण पराभूतिपदऋषे

पोणि ऽलंकारः १४] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (93)

यथा वेति। अत्र च शब्दा अप्यर्थाविरोधद्योतकाः॥ अत्रेति। योऽपि निम्बं परशुना छिनति, योऽप्येनं मधुयुक्तेन सर्पिषा आज्येन सिश्चति, योप्येनं गन्धमाल्याद्यैरर्चतीति क्रमेणेत्यर्थः । उक्तप्रकारस्य तुल्ययोगितापद-वाच्यत्वे वृद्धसम्मतिं दर्शयति-इयमिति ॥ तथा च वृद्धव्यवहारात्रार्थ-स्तुल्ययोगिताशब्द इति भावः । अत्र केचिदाहुः-"नेयं तुल्ययोगिता मुवांक्त तुल्ययोगितातो भेदमहीत । वर्ण्यानामितरेषां वेत्यादिपूर्वोक्त-लक्षणाकान्तत्वात् । एकानुपूर्वीबोधितवस्तुकर्मकदानमात्रत्वस्य पर-म्परया तादृशशब्दस्य वा धर्मस्यैक्यात्। यश्च निम्वमित्यत्रापि कटुत्व-विशिष्टनिम्बस्यैव परम्परया छेदकसेचकपूजकधर्मत्वसम्भवात्" इति । तदेतत्पेशलम् । तथाहि । यत्रानेकान्वयित्वेन ज्ञातो धर्मस्तेषामौपम्य-गमकत्वेन चमत्कृतिजनकस्तत्र पूर्वोक्तप्रकारः। यत्र तु हिताहितो-भयविषयकशुभाशुभरूपैकव्यवहारस्य व्यवहर्तृगतस्तुतिनिन्दान्यतर्-द्योतकतया चमत्कृतिजनकत्वं तत्रापर इति भेटात्। नहात्र पराभूति-शब्दस्य तद्रथंकर्मद्।नस्य वा परम्परया शत्रुमित्रगतत्वेन भानमपि तु श्लोषबलादेकत्वेनाध्यवसितस्य तादशदानस्य राजगतत्वेनैवेति पूर्वोक्तलक्षणाकान्तत्वम् । एतेन ''यश्च निम्बम्'' इत्यत्र कटुत्वविशिष्ट-निम्बस्यैव परम्परया छेद्कसेचकपूजकधर्मत्वमिति निरस्तम्। वस्तु-गत्या तद्धर्मत्वस्यालङ्कारतासम्पादकत्वाभावात् । अन्यथा "सङ्कचिन्त सरोजानि'' इत्येतावतेव तुल्ययोगितालङ्कारापतेः । किंुत्वनेकगतत्वेन इायमानधर्मत्वस्यैव तुरुययोगिताप्रयोजकत्वमिति तद्भावे तद्नतगेति-कथनमसमञ्जसमेव । अथाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा भानमस्तीत्याग्रहस्त-थापि न पूर्वोक्तलक्षणस्यात्र सम्भवः। ''धर्मोऽर्थइव पूर्णश्रीस्त्वयि राज-न्विराजते।" इति प्रकृतयोरुपमायामतिव्याप्तिवारणार्थमनेकांनुगत-धर्मत्वपर्याप्तविषयितासम्बन्धावच्छित्रावच्छेद्कताकचमत्कृतिजनक-ताश्रयज्ञानविषयधर्मत्वमिति विवक्षायास्तत्रावश्यकत्वात् । प्रकृते च हितत्वाहितत्वादेविषयस्याधिकस्यानुप्रवेशादिति विभावनीयम् ॥४५॥

चंद्रा॰)-गुणोत्कृष्टेः समीकृत्यवचोऽन्यातुरुययोगिता। लोकपालो यमः पाशी श्रीदः शक्रो भवानपि॥

वर्णनीयो राजा शक्रादिभिलोंकपालत्वेन तः ह कुव० )-अत्र

समीकृतः। यथा वा-सङ्गतानि मृगाक्षीणां तिडिद्विलिसितान्यपि। क्षणद्वयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तानि

क्षेत्र दे पूर्व

गजश्र गिल न्तेन

उप वेनेत 11

। उपा

गित 184

र्तिः नौल्य

र्पेषा सः॥

यानि नि

ोक्ता

वृत्तितौ पं सा

य सर स्येत्य स्भव

स्रेवे

क्वलयानन्दः।

(80)

[दीकालङ्का पूर्वत्र स्तातिरिह तु निन्दा। इयं काव्यादशें द्शित्या व इमां तुल्ययोगितां सिद्धिरिति केचिद्रचवजहः। यदाह जयदेव:-का

सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीत्यंते तुल्यतोक्त्ये युवामेवेह विख्यातौ त्वं बलैर्जलिं धर्जलैं।॥

37 क

त्रो

पूर

य

कु

इति । मतान्तरेष्वत्र वक्ष्यमाणं दीपकमेव ॥ ४६॥

(अ०चं०)-गुणोत्कृष्टेरिति॥ गुणैहत्कृष्टाः श्रेष्टास्तैरित्यर्थः।समीकृत्यस दी विविक्षित्वा॥वच इति वचनं वचःप्रतिपादनमिति यावत् अर्थात्तत्साणु । णधर्मस्य । अन्येति धर्मस्य वर्ण्यावर्ण्यगतत्वादुक्तविलक्षणेत्यर्थः। पार् स्यास्तीति पाशी वरुणः। 'प्रचेता वरुणः पाशी' इत्यमरः। श्रीदः क्षेत्रोधः शक इन्द्रः लोकपालपदं चेन्द्रादिषु रूढम्। राज्ञि तु योगमात्रेण । अत्र क्तम्॥सङ्गतानीति। सङ्गतानि सङ्गमाः तडितां विद्युतां विलसितानि यथ निबिडं यथा स्यात्तथा आरब्धानीति सङ्गमपक्षे घनैमेंघैरारब्धानीति ति तिडिद्रिलिसतपक्षेऽर्थः। काञ्यादशे एतन्नामकदण्डिकृतग्रन्थे दा तुल्ययोगितापद्वाच्यत्वेन निर्दिष्टा। केचिदालङ्कारिका व्यवजहुल द्धतवन्तः। ख्यातेषु गुणत्वेन प्रसिद्धेषु ॥ युवामेवेति । इह भूलोके । सैन्यैः। अत्र च सैन्यजलयोः प्रसरणशीलत्वादिसादृश्याद्भिम्वप्रतिकि भावेनाभेदमाश्रित्य धर्मेंक्यं बोध्यम् । मतान्तरेष्विति बहुवचनेन व म्मततया दंडगुक्ततुल्ययोगितानामस्वरसो ध्वन्यते । स च दीपकतुः योगितयोभेंदकथनावसरे व्यक्तीभविष्यतीति संक्षेपः॥ ४६॥

> इत्यळंकारचिन्द्रकायां कुवळयानन्द्टीकायां तुल्ययोगिताल-ङ्कारप्रकरणम्॥ १४

> > दीपकालङ्कारः १५.

(चन्द्रा०)-वद्नित वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मेक्यं दीपकं बुधा मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः॥ ४७

(कुवल॰) - प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकधर्मान्वयो दीपकम्। कलभमहीपालयोः प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्भानक्रियान्वयः।

तीपका छङ्कारः १५]

क्तये

11

11

<u>ज</u>-

बुधा

80

शिला वा-मणिः शाणोहीढः समरविजयी हेतिद्छिती मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता तिमना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः॥

अत्र प्रस्तुतानां नृपाणामप्रस्तुतानां मण्यादीनां च शोभै-कधर्मान्वयः। प्रस्तुतैकानिष्ठः समाना धर्मः प्रसङ्गादन्य-त्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप इव रथ्यायामिति त्य स दीपसाम्यादीपकम्। ''संज्ञायां च''इति इवार्थे कन् प्रत्ययः।

त्साध अ०चं० )-दीपकं लक्षयति-वदन्तीति ॥ वण्यावण्यान्वितेकचमत्कारि-। पार्विधमी दीपकिमत्यर्थः । उपमादिवारणायात्रापि पूर्ववछक्षणपरिष्कारो दः कु बोध्यः। कलभः करिशावकः॥भानिकयेति । क्रियारूपैकधर्मान्वय इत्यर्थः। वेण म् अत्रापि क्रियाविशेषणीभूतयोर्मद्यतापयोर्विम्वप्रतिविम्बभावो बोध्यः ॥ तानि यथा वैति । शाणेन निकषपाषाणेनो ही उ उ हि खितो मणिः । तथा हे-निवि तिभरायुधीर्नेहतः कृतक्षतः समरे सङ्गामे विजयशीलो योद्धा, मदेन दि श्वीणो नागो हस्तो, शरत्काले श्यानानि शुष्काणि पुलिनानि जलनिर्सु-जहुं कतटानि यासां ताः सरितो नद्यः, कलामात्रावशिष्टश्चन्द्रः, सुरते मृदिता चुम्बनालिङ्गनासुपमर्दम्लापिताङ्गी बाला नवयौवना वनिता स्त्री, एव-तेके व मर्थिषु याचकेषु गलितः सङ्क्रान्तो विभवः समृद्धियेषां ते चृपाश्च तिवि तिनम्ना तनोः कृशस्य भावस्तिनमा कार्श्यं तेन शोभन्त इत्यन्वयः। न वह पकर् 'शाणस्तु निकषः कषः' इत्यमरः ॥ शोभैकेति । शोभारूपैकधर्मेत्यर्थः । पूर्वोदाहरणे आदिदीपकमिह त्वन्तदीपकमिति भेदः। प्रस्तुताप्रस्तुत-साधारणधर्मस्य दीपकपदवाच्यतायां बीजमाह-प्रस्तुतैकेत्यादि॥ प्रस्तु-तैकनिष्टः प्रस्तुतैकपरः प्रस्तुतान्वयविवक्षयाभिहित इति यावत्। रथ्या-यामिवेत्यनन्तरमुपकरोतीत्यनुषज्यते । इतीति चाध्याहार्यम् । इति दीपकसादृश्यात्समानो धर्मो दीपकसुच्यत इति शेषः।

कुव०)-यद्यपि-

सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥ इत्यत्र प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां युगपद्धर्मान्वयस्त-थापि प्रासङ्गिकत्वं न हीयते, वस्तुगत्या प्रस्तुतोदेशेन

व

3

Į

Ŧ

₹

प्रस्तुतस्यैव वर्णनस्याप्रस्तुतेऽन्वयात् । न हि दी मेयम रथ्याप्रासादयोर्ग्रगपदुपकारत्वेन जामात्रर्थे श्रपितस्य तत्य स्यातिथिभ्यः प्रथमपरिवेषणे न च प्रासिङ्गकतवं ही पविशेष तृल्ययोगितायां त्वेकं प्रस्तुतमन्यद्प्रस्तुतमिति विशेष्ठित अहणात्सर्वोदेशेनैव धर्मान्वय इति विशेषः । अयं चान्यलङ्क रपरो विशेषः । उभयोरनयोरुपमालङ्कारस्य गम्यत्वा षेप्यत्राप्रस्तुतमुपमानं प्रस्तुतमुपमेयमिति व्यवस्थित मानोपमेयभावस्तत्र तु विशेषात्रहणादैच्छिकः स इति वर्

( अ०चं० ) यत्र धर्मस्य पूर्व प्रस्तुतेऽन्वयः पश्चादन्यत्र यथोक्तोदाहरू स्तत्रैवेतरत्र प्रसङ्गोपकारित्वमित्याशयेन शङ्कते-यद्यपीति ॥ सुवन सुवर्णभेव पुष्पं यस्या इति विग्रहः। त्रयो गुणत्रयान्यतमयुक्ताःशूरश्रेत प्रत्येकं चकारो नैरपेक्ष्यद्योतकः। कृतिवद्यः प्रख्यातिवद्यः। एतज्ञा ङिकं पद्यं यदा यत्मसङ्गे पठ्यते तदा तस्य मस्तुतत्वमितरयोस्त्वप्रस क त्विमिति बोध्यम् ॥ युगपदिति । त्रयश्चिन्वन्तीति त्रिष्विप युग न्वय इत्यर्थः । चिन्वन्तीति बहुवचनान्तस्य प्रस्तुतमात्रेणैकका न्तेन पूर्वमन्वयायोगादिति भावः। समाधत्ते-तथापीति ॥ प्रासङ्ग प्रसङ्गोपकारित्वम् ॥ न हीयत इति । तथा च धर्मस्य पश्चादन्व तत्र प्रयोजक इति भावः । किं तर्हि प्रयोजकं तत्राह-वस्तुगत्यी प्रस्तुतोद्देशेन प्रस्तुतोद्देश्यकान्वयवोधेच्छ्या प्रस्तुतस्येव पदाभि स्यैव वर्णनस्य कर्मव्युत्पत्त्या तद्विषयधर्मस्य । तथा च चमत्वा प्रस्तुताप्रस्तुतान्वितस्वार्थं बोधयत्वितीच्छयोच्चरितपदाभिहित स्योभयत्रान्वयेष्युदेश्यताख्येच्छाविषयता प्रस्तुत एव न त्वप्रस्तुते। त विशेषणताख्यविषयतैवेति । तथाविधोद्देश्यताविरह एव प्राप्त कत्वे बीजिमत्याशयः। एतदेवोपपादयति-न हीति॥ प्रासङ्किकत्वि दीपसूपयोरथ्यातिथिविषये प्रसङ्गोपकारित्वमित्यर्थः। तथा च त्रि तस्य प्रासङ्गिकत्वं न स्यादिति भावः । इद्मुपलक्षणम् । जामार्ति प्रासङ्गिकत्वापत्तिरपि बोध्या। एतदेव तुल्ययोगितातो भेदकमित्य अ तुर्ययोगितायां त्विति॥ ननूदेश्यत्वानुदेश्यत्वयोश्चमत्काराप्रयोजका त्रालंकारभेदप्रयोजकत्वं युक्तमित्यस्वरसादाह-अयं चेति । अयं व माणः । अनयोदींपकतुल्ययोगितयोः । अत्र दीपके उपमानोपमेण इत्यनंतरं गम्य इति शेषः । तत्र तुल्ययोगितायां विशेषाग्रहणाह्य ताप्रस्तुतत्वरूपन्यवस्थापकाभावादैच्छिकोऽन्यवस्थितः स उपमार

श्र आ ० दी ० Sलंकारः १ है अलिकार चिन्द्रकासमिताः and eGingoti

की मेयभावः । नज्यास्तु-नैतावतापि तुरुययोगितातो दीपकस्य पृथग्भाव उचितः । धर्मस्य सकुद्धृतित्वमूळाया विच्छित्तेरविशेषात् । अन्यथा प्रात्ययोगितायामपि धर्मिणां केवलप्रकृतत्वस्य केवलाप्रकृतत्वस्य च पिविशेषस्य सत्त्वादलङ्कारद्वेतापतेः। तस्मानुल्ययोगिताया एव त्रैविध्य-वेशे मुचितमित्याहुः॥ ४७॥

वान्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायां दीपकालङ्कारप्रकरणम् ॥१५॥

आवृत्तिदीपकालंकारः १६.

ना

हरण

रुवण

(श्रेत क्र

युग

सङ्ग

दन्वर

गत्ये

ार्भि

मत्का

हित तुते।

प्राप्त

त्वमि

व त्व

ात्वि

मित्या

जका

ायं व

पमेया गात्र पमार

तिमन्द्रा॰)-त्रिविधं दीपकावृत्तौ भवेदावृत्तिदीपकम्। वर्षत्यम्बद्मालेयं वर्षत्येषा च शर्वरी ॥ ४८॥ उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोद्रमाः। मायन्ति चातकास्तृता मायन्ति च शिखावलाः ४९ कुव० )-दीपकस्यानेकोपकारार्थतया दीपस्थानीयस्य वप्रस पदस्यार्थस्योभयोर्वाऽऽवृत्तौ त्रिविधमावृत्तिदीपकम् । क्र-कवन मेणार्धत्रयेणोदाहरणानि दर्शितानि।

यथा वा-उत्कण्ठयति मेघानां मालावर्गं कलापिनाम्। यूनां चोत्कण्ठयत्यद्य मानसं मकर्ध्वजः॥ शमयति जलधरधारा चातकयूनां तृषं चिरोपनताम्। क्षपयति चवधूलोचनजलधारा कामिनां प्रवासक्विम्॥ वद्नेन निर्जितं तव निलीयते चन्द्रविम्बमम्बुधरे। अरविन्दमपि च सुन्दरि निलीयते पाथसां प्रे ॥ एवं चावृत्तीनां प्रस्तुताप्रस्तुतोभयविषयत्वाभावेपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण दीपकव्यपदेशः॥ ४८॥ ४९॥

अ०चं० )-त्रिविधमिति ॥ दीपकस्यावृत्तावावृत्तिदीपकं भवेतच त्रिविध-मित्यर्थः ॥ वर्षतीति । शर्वरी रात्रिः वर्षे वत्सर इवाचरतीत्यर्थः । कद-म्बानि कदम्बकुसुमानि उन्मीलन्ति विकसन्ति कुटजोद्गमाः कुटजक-लिकाः स्फुटन्ति विकसन्ति तृप्ताश्चातका माद्यन्ति मत्ता भवन्ति शि-खावला मयूराश्च माद्यन्तीत्यन्वयः। त्रैविध्यमुपपादयन्नेव व्याच्छे-दीप-

च

दी उर

भा

पूट

अ

पू

कस्येति । क्रमेणेति ॥ आद्येथे वर्षतीति शब्दावृत्तिः । अलङ्कारका ग्रथ कत्वाञ्च न कथितपद्रत्वं दोषः । द्वितीये विकासरूपस्यार्थस्या उन्मीलन्ति स्फुटन्तीति शब्दभेदेन तस्यैव बोधनात्। तृतीये तु रावृत्तिः स्फुटैवेति ॥ उत्कण्ठयतीति । मेघानां माला पंक्तिः । यथ पिनां मयूराणां वर्ग समृहमुत्कण्ठयत्यूर्ध्व कण्ठो यस्य तादशं का तथा मकरध्वजः कामो यूनां तहणानां मानसमुत्कण्ठयत्युत्सकः तीत्यर्थभेदेपि शब्दावृत्तिः ॥ शमयतीति । जलधरस्य भेघस्य पंक्तिश्चातकतरुणानां चिरकालसुपनतां प्राप्तां तृषं पिपासां शम वधूळोचनयोर्जळधारा अश्रुपंक्तिश्च कामिनां प्रवासेच्छां अपयतं अ एव नाशरूपोर्थः शब्दभेदेनोक्त इत्यर्थावृत्तिः ॥ वदनेनेति । पति जलानाम् । अत्र निलीयते शब्दस्य तद्रथस्य तिरोधानस्य चानु प्रा नतु प्रस्तुतार्थं सकृदुपात्तस्य प्रसङ्गाद्मस्तुतोपकारित्वे दीपकमि न चावृत्ती तत्सम्भवतीति कथमावृत्तिदीपकमुक्तमित्याशङ्कवाह चेति । दीपस्थानीयशब्दार्थयोरावृत्ती चेत्यर्थः ॥ प्रस्तुताप्रस्तुतेत। अम्बद्मालादीनां विरहोद्दीपकतया केवलप्रस्तुतत्वाच्चनद्रविस्वा तः न्दयोश्च केवलाप्रस्तुतत्वादिति भावः ॥ दीपकच्छायेति । दीप प्रा दृश्येत्यर्थः । तच्च प्रस्तुताप्रस्तुतोपकारयोग्यत्वं वर्षतीत्यादौ श्लेष नास्तीति भावः । मात्रपदेन दीपकात्पृथग्वायमलङ्कारो न तु र भेद इति स्चितम्। अत एव दण्डिना "अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभ त्तिरित्यपि । दीपकस्थानमेवेष्टमळङ्कारत्रयं यथा ॥" इत्युक्तवा कि न्तीत्यासुदाहतम् । दीपकस्थानं स्थानापन्नं सदृशमिति यावत्॥४८॥ उप

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायामावृत्तिदी-पकालङ्कारप्रकरणम् ॥ १६॥

प्रतिवस्तूपमालङ्कारः १७.

(चन्द्रा॰) – वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मा तापेन् भ्राज्ते सूर्यः श्रूरश्चापेन राजते ॥ ५०

( कुव॰ )-यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोरेकः समानो धर्मः। ङ् निर्दिश्यते सा प्रतिवस्तूपमा । प्रतिवस्तु प्रतिवाक्य मुपमा समानधर्मोऽस्यामिति व्युत्पत्तेः । यथाऽत्रैव भ्रा राजत इत्येक एव धर्म उपमानोपमेयवाक्ययोः पृथि पदाभ्यां निर्दिष्टः ॥

सुकं स्य

यथा वा-स्थिरा शैली गुणवतां खलबुद्धचा न बाध्यते। रत्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नाइयते॥ त तु यथा वा-तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कते। कर

निवेशिताऽऽत्मा कथमन्यदिच्छति॥ स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे।

मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥

शमग प्यती अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अविक्षे-ा ति धर्मभेदः प्रतिभाति तथापि वीक्षणमात्रस्यावर्जनीयस्य <sup>चातृ </sup>प्रतिषेधानईत्वादिच्छापूर्वकवीक्षाप्रतिषेधोऽयमनिच्<mark>छापर्य-</mark> वसित एवेति धर्भेक्यमनुसन्धेयम्। अर्थावृत्तिदीपकं प्रस्तु-म्प्ता तानामप्रस्तुतानां वा, प्रतिवस्तूपमा तु प्रस्तुताप्रस्तुता-वस्य समिति विशेषः। आवृत्तिद्रीपकं वैधम्पेण न सम्भवति दीक प्रतिवस्तूपमा तु वैधम्येण दृश्यते ।

श्रिम् श्रिम् श्रिम् तु श्रिन्य विकास स्मित्र सङ्गाद्सकृत द्वमीक्तिगम्य वाक्यार्थसा दृश्यकं प्र-तु श्रिन्य विकास स्मित्र स्म त्रभातिवस्तूपमालङ्कारं लक्षयति-वाक्ययोरिति ॥ द्विचचनमेकाभिष्रायं पर्वा मालानुरोधादिति बोध्यम् । एकसामान्ये एकस्मिन्समानधमं सति । ॥४८॥ सूरः सूर्यः । लक्षणं च्याचष्टे-यत्रेति ॥ उपमानोपमेयेति भावप्रधानम् । उपमानोपमेयभावपरयोरित्यर्थः । पृथगिति भित्रशब्देनेत्यर्थः । अयमेव च वस्तुप्रतिवस्तुभाव इत्युच्यते ॥ स्थिरेति । शैंछी सदृवृत्तम् । रत्नमेव दीपो रत्नदीपः । अत्र पूर्वार्द्धमुपमेयवाक्यमुत्तरार्द्धमुपमानवाक्यम्। उभयत्र च नाशाभावरूपः समानधर्मः शब्दभेदेनोपातः । सामान्या-भावमात्रबोधकस्यापि वाधतेरत्र नाशक्रपविशेषपरत्वात् । अयमेव च मि पूर्वोदाहरणाद्भेदः ॥ तवेति । ईश्वरं प्रति भक्तस्योक्तिः । अमृतप्रस्रवण-शीले तव पादपङ्कजे निवेशित आत्माऽन्तःकरणं येन तादशो भक्तोऽन्य-५० इमृतातिरिक्तं फलं कथिमच्छिति, न कथमपीत्यर्थः । अमृतं चात्र ब्रह्मानन्दरूपं हि निश्चितं मधुव्रतो भ्रमरो मकरन्देन रसेन निर्भरे र्भः १ व्यामेऽरविन्दे स्थिते सति इक्षुरसं न समीक्षत इत्युपमानवाक्यम्॥ विय अवर्जनीयस्येति । अनिष्टेऽपि स्वसामग्रीवशाज्ञायमानस्येत्यर्थः॥ इच्छा-भा पूर्वकेति । तथा च समीक्षतेरिच्छापूर्वकवीक्षणे लक्षणेति भावः॥ अनि-च्छापयंवसित इति । सविशेषणे हीति न्यायादितिभावः । उन्मीलन्ति थांग कदम्बानीति पूर्वोदाद्रतायामर्थावृत्तावतिव्याप्तिमाशङ्कवाह-अर्थावृत्ति- रित्यादि ॥ शब्दावृत्तौ तु धर्मस्यैक्तैव शब्देनावृत्त्या बोधनात्र शब्दबोध्यत्वमिति नातिव्याप्तिरतोर्थावृत्तिपर्यन्तानुधावनम् । अद्वाने भिन्नशब्दबोध्येकधर्मगम्यं प्रस्तुताप्रस्तुतवाक्यार्थसादृश्यं प्रतिक न मेति लक्षणं बोध्यम् । दृष्टान्तालङ्कारेऽतिव्याप्तिवारणाय भिन्नश्रमाक्षि ध्येति । तत्र तु विम्वप्रतिविम्बभावापत्रधर्मगम्यं सादश्यमिति भ्यतम् व्याप्तिः। "दिवि भाति यथा भानुस्तथा त्वं भ्राजसे भुवि " इत्ह तुम वाक्यार्थोपमायामतिव्याप्तिवारणाय-गम्यमिति ॥ अर्थावृत्तिवाहं सङ् प्रस्तुताप्रस्तुतेति ॥ "आननं मृगशावाक्या वीक्य लोलालकान्यत भ्रमद्भगरसङ्कीर्ण स्मरामि सरसी रहम् " इति स्मरणालङ्कारे भ्रमकृत सिवारणाय वाक्यार्थेति ॥ अत्र हि दिवि भातीति वाक्यार्थोपमायाकाश नाधिकरणशोभाश्रयभानुसहशो भूम्यधिकरणकशोभाश्रयस्त विभ प्रतीतिवन्न स्मर्यमाणतादृशसरोहहसदशं तथाविधमाननमिति म्नेवं येन वाक्यार्थगतोपमा गम्या स्यात्, किंतु समरणासंप्रका तणत्व सरोहहसदशं तादशमाननमिति पदार्थगतोपमैवेति तद्रारा हुन दिक्। प्रस्तुताप्रस्तुतयोश्चमत्कृतिविशेषाप्रयोजकतया वाज्ञङ्काव वै छेदा प्रयोजकत्वमित्यस्वरसादाह-अयं चेति । वश्यमाण इत्यर्थः ॥ हिं प्र

प्रतिवस्तूष

(कुव॰)-यथा-विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्बन्धिति न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥ तां विवास परिश्रमम्बन्धि यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्। वार्थिन हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥५०॥ इ

(अ०्चं०)-विद्वानेवेति । यद्यप्यन्ययोगन्यवच्छेदाधेनेवकारेणाः जानातीति पूर्ववाक्यार्थस्तस्य च न हि वन्ध्येत्युत्तरवाक्यार्थः स् तथापि रूपवत्येवाकाश इत्यादिप्रयोगवारणाय भावान्वयस्याण्य कतया विद्वान् जानातीति वाक्यार्थस्याऽपि प्रतीतेस्तदभिप्रायेण म्योदाहरणत्वं बोध्यम् । नमु वैधम्येणोपमेति व्याहतं तस्याः सा रूपत्वादिति चेत्सत्यम् । वधम्येणोपन्यस्तेन न हि वन्ध्येतिवान्यम् नाक्षिप्तस्यापि नु प्रसिवन्येव जानातीति वाक्यार्थस्योपमानत्वे विष्म्यप्रतीताविप साधम्य एव पर्यवसानात्र विविध्यान्मस्त्रात्व विधम्यप्रतीताविप साधम्य एव पर्यवसानात्र विविध्यान्यस्य च वैधम्यद्वारा इत्यर्थः॥ यदि सन्तीति । एवकार्याः समा प्रकाशन्त इति भावान्वयविधमां कस्तूरिकामोदः शपथेन न इति वाक्यार्थस्तदाक्षितेन किं नु स्वयमेव प्रकाशत इति वाक्यार्थस्य गम्यमिति पूर्ववद्वधम्योदाहरणत्वसङ्गतिः। यत्वत्र विधिन्यस्य गम्यमिति प्रविवद्वधम्योदाहरणत्वसङ्गतिः। यत्वत्र विधिन्यस्य गम्यमिति प्रविवद्वधम्योदाहरणत्वसङ्गतिः। यत्वत्र विधिन्यस्य गम्यमिति प्रविवद्वधम्योदाहरणत्वसङ्गतिः। यत्ववद्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्य गम्यस्यस्य गम्यस्य गम्यस्यस्य गम्यस्य ग

कारः १७]

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

(63)

ब्रह्माने वेति पद्यं भवतु नाम कथंचि द्वैधम्योदाहरणं यदि सन्तीति ता व युक्तं वैधम्योदाहरणं हि प्रस्तुतधर्मिविशेषोपाह्य डार्थदाह्यांप विश्वाक्षिप्तस्वव्यतिरेकसमानजातीयस्य धर्म्यन्तराह्णढस्याप्रकृतार्थस्य त थनम्। यथा-''वंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यते पुरुषः। न इत्ह तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्" इत्यादौ । अत्र वार्ह सङ्गविशेषेण पूज्यते इति प्रस्तुतार्थाक्षिप्तस्य सङ्गविशेषेण विना न नावुच्यत इति स्वव्यतिरेकस्य सजातीयो न हि तुम्बीफलविकल इत्या-रिक्षिप्रकृतार्थो निबद्ध इति वैधम्योदाहरणत्वम् । यदि सन्तीत्यत्र तु स्वयं नाय काशन्ते न परेणेत्यस्य प्रस्तुतस्यैव सजातीयोऽप्रकृतोर्थः । शपथेन स्तं विभाज्यते किं तु स्वयमे देति प्रकृतार्थानुरूपतयेव पर्यवसानादिति। म् त्रेदं वक्तव्यम् । वंशभव इत्यादिभवदुदाहतपद्येपि कशं वैधम्योदाह-त्रणत्वम् । नहीत्यादेस्तुम्बीफ्लविकलो महिमानं न प्रयात्यपि तु रण युक्त इति प्रकृतार्थानु रूपतयैव पर्यवसानादिति । किं बहुना सर्व-रुद्धाव वैथम्योदाहरणे साधम्यपर्यवसानं विना नोपमानिर्वाह इति तदु-छेद्प्रसङ्गः अथापातप्रतिपन्नेनाप्रकृतवाक्यार्थेन वैधम्याति दुराहरणत्वं हिं प्रकृतेपि तद्स्तीति तुल्यम् । यद्पि प्रस्तुतेत्यादि वैधम्योदाहरण-मर्वितर्वचनं तद्युक्तम् "भटाः परेषां विशराहतावगुर्द्धत्यवाते स्थि-॥ तां हि पांसवः" इतिवैधम्यदृष्टान्ताव्यापनात्। न हात्र प्रस्तुतवा-यार्थः स्वन्यतिरेकमाक्षिपति किं त्वप्रकृतवाक्यार्थ एवेति दिक् ॥५०॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दर्शकायां प्रतिवस्तूपमा-लेङ्कारप्रकरणम् ॥ १७ ॥

ळिड्डारत्रदारअसू ॥ १० ॥

दृष्टान्तालङ्कारः १८.

निहाल ) — चेद्धिम्बप्रतिबिम्बत्वं दृष्टान्तस्तद्लङ्कृतिः ।

विक्रित्रं विमानाजिन्वधुरेव हि कान्तिमान्॥५१॥

विक्रित्रं विष्यः ) — यत्रोपमानोपमयवाक्ययोभिन्नावेव धर्मी बिम्बप्रविविम्बभावेन निर्दिष्टौ तत्र दृष्टान्तः । त्वमेव कीर्ति
मानित्यत्र कीर्तिकान्त्योधिम्बप्रतिबिम्बभावः ।

यथा वा-कामं नृषाः सन्ति सहस्रशोऽन्ये ।

राजन्वतीमाहुर्नेन भूमिम् ॥

11

णाहि

(62)

कुवलयानन्दः।

[ दष्टान्तालंकारः।

र्भना

न ज

विं

यह

व०

न्दो

# नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि । ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः॥

(अ०चं०)--हष्टान्तालङ्कारं लक्षयित-चेदिति ॥ वाक्ययोरित्यः स्येवे धर्मयोरित्यध्याहार्यम् । तदिति तदेत्यर्थकम् । अर्थतो व्याचिष्टे स्र यत्र काव्ये । तथा चोपमानोपभेयवाक्यार्थघटकधर्मयोर्विस्वप्रति वो दृष्टान्त इति लक्षणम् ॥ कामिमिति । अनेन प्रकृतराज्ञानो राजन्वतीं शोभनराजवतीम् "राजन्वान्सौराज्ये" इति नितार नक्षत्राण्यश्विन्यादीनि सप्तविंशतिः, तारास्तदितराः गोवलीक्षं त्रत्व प्रहा भौमादयः, सङ्कला व्याप्ता, ज्योतिष्मतीति प्राशस्तये मतु । "राजन्वतीज्योतिष्मतीत्यनयोर्विस्वप्रतिविस्वभावः पूर्वोदाहरणे । स्त्राच्याविष्वप्रतिविस्वभावः पूर्वोदाहरणे । स्त्राच्याविष्ट्यप्ताविष्ट्यमाण्यावे सनोहारित्वक्षपं साहश्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्यावे सन्त्राच्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्यमाण्याविष्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्ट्यमाचिष्यमाचिष्यमाचिष्यमाचिष्ट्यमाण्याविष्यमाचिष्यमाचिष्यमाचिष्यमाचिष्यमाचिष्ट्यमाचि

(कु०) यथा वा-देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सानि प् आनीते नितरामसौ गुरुकुलक्किष्टो मुरारिः कविः। गत्वा अव्धिलीचित एव वानरभटैः कि त्वस्य गम्भीति अप मापातालनिमग्रपीवरतनुकीनाति मन्याचलः ॥ प्या

मापातालानसम्भवावस्ति जानाति सम्याचलः ॥ व्याप्ति निवासि स्व धर्म विद् नन्वत्रोपमानोपमेयवाक्ययोज्ञानमेक एव धर्म विद् प्रतिवस्तूपमा युक्ता । सेवम् । अचेतने मन्थाचले ह्मा विवासितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराधस्तलाविष्ठिङ्का र्शमात्रस्य विवासितत्वात् । अत्रोदाहरणे पदावृत्तिर्थं द्विशेषः पूर्ववत्प्रस्तुताप्रस्तुतविषयत्वकृतो द्वष्टव्यः स्थेणाप्ययं दृश्यते ।

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः। तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमा-त्र यावदायात्युद्याद्रिमौलिताम्॥ ५१॥

त्र यावदायात्युद्यााद्रमालिताम् ॥ ५४॥ यथ (अ०चं०) -देवीमिति। देवी वाचे सरस्वती बहव उपासते हि एव। हिशब्दस्यवकारार्थत्वात्। तु परं सरस्वतीसम्बन्धिः प्रसिद्धो गुरुकुले क्विष्टोऽध्ययनश्रमवान्मुरारितामा कविर्ति। श्वाहंकारः १९] अलंकारचित्रकासमेतः। (८३)

त जानीते । अत्र इष्टान्तमाह-वानररूपैभेटैयों द्विभराव्धिर्रुङ्चित कि त्वस्याब्धेर्गम्भीरतां पाताळपर्यन्तमग्ना पीवरा स्थूळा त-स्यवंविधो मन्थाचलो मन्द्राद्गिरेव जानातीति । दृष्टान्तो-ग्रे-क्रिगत्वासङ्गतिमाशङ्कते-निविति ॥ वाक्ययोरिति सप्तमी । एक-इत्यनन्तरं शब्दमेदेन निर्दिष्ट इति शेषः । सागरस्याध-राजानो योऽवधिरिति गम्भीरतापदार्थकथनम्, संस्पर्शस्तु लक्षणया नितात्यर्थ इति बोध्यम् । तथा च धर्मभेदान्न प्रतिवस्तूपमा किन्तु रावक्षेरस्वतसारज्ञानसागराधस्तलावधिसंस्पर्शयोर्विम्वप्रतिविम्वभावाह-न्तालङ्कार एवेत्याशयः । '' वर्षत्यम्बुदमालेयं वर्षत्येषा च शर्व-मतु। " इतिवत्पदावृत्तिदीपकं स्यादित्याशंक्य समाधते-अत्रेति ॥ णि वद्यां वृत्तिप्रतिवस्तू पमयोरिव प्रस्तुताप्रस्तुतेति दृष्टान्तः प्रस्तुता-मार्थ-व्यवस्यः प्रदावनिस्त तदन्यतरमात्रविषयेत्यर्थः । यद्यप्यत्रात्म-तुतविषयः, पदावृत्तिस्तु तद्न्यतरमात्रविषयेत्यर्थः । यद्यप्यत्रात्म-द्परसमैपद्भेदेन पद्भेदात्र पदावृत्तिशङ्कोचिता, तथापि पाठपरिव-सान पदाभेदेऽपि न पदावृत्तेरयं विषय इति बोधियतुमेतदुक्तम् । अयं वे: | गन्तः ॥ कृतं चेति । छपं प्रति मन्त्रिण उक्तिः । हे राजन् त्वया मनोग-याभिमुखं न तु गर्वितं कृतं च । किमन्यदपेक्षितमिति शेषः । एवं नीरा अप्रयोगादिकं विना नोऽस्माकं द्विषः शत्रवो निहताश्च न तु निह-॥ <mark>ज्यन्ते । अंशुमान् स्यो यावदुदयाद्रेमीलितां शिरोलङ्कारतां नायाति</mark> ध्यम्बद्देव तमांसि तिष्टन्ति तसिमस्तु तथाभूते न तिष्टन्तीति दृशान्तः। ले व मनोगर्वाभिमुखीकरणवैरिहननयोरंशुमदुद्याचलमस्तकानागमन-सम्हिथत्योश्च यथाक्रमं वैधम्येण विम्बप्रतिविम्बभावः॥ ५१॥ विधिरङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्रीकायां दृष्टान्तालङ्कारप्रकरणम्॥१८॥

निदर्शनालंकारः १९.

तिः

य:

द्रा०)—वाक्यार्थयोः सहशयोरेक्यारोपो निदर्शना।
यहातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकलङ्कता ॥ ५२ ॥
व०)—अत्र दातुप्रध्यसौम्यत्वस्योपमयवाक्यार्थस्य पूर्णेदोरकलङ्कत्वस्योपमानवाक्यार्थस्य यत्तद्यामैक्यारोपः ॥
यथा वा--अरण्यरुदिलं कृतं शवशरीरमुद्रतितं
स्थलेन्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम् ।
विकार स्थलेन्जमवनाभितं विधरकर्णजापः कृतो

(88)

#### कुवलयानन्दः।

िनिहारः

धृतोऽन्धमुखदर्पणो यद्बुधो जनः सेवितः॥ योगे अत्राबुधजनसेवाया अर्ण्यरोदनादीनां यात्रेत्रे क्यारोपः॥ ५२॥

(अ०चं०)-निद्र्शनां लक्षयित-वाक्यार्थयोरिति ॥ सहशवाक्यार्थायवेति य ऐक्यारोपः। उपमेयवाक्यार्थे उपमानवाक्यार्थाभदारोप इतिया च यहातुरिति। दातुः सौम्यतेति । यत इति सामान्ये नपुंसकम्। तेपमे विधेयाभिप्रायकं स्त्रीलिङ्गम् ॥ यत्तद्भ्चामिति । यद्यपि मुखं क ०)-वहातुः सौम्यता पूर्णेन्दोरकलङ्कतेत्येतावताप्येक्यारोपः व्याप्त विधेयाभिप्रायकं स्त्रीलिङ्गम् ॥ यत्तद्भ्चामिति । यद्यपि मुखं क ०)-वहातुः सौम्यता पूर्णेन्दोरकलङ्कतेत्येतावताप्येक्यारोपः व्याप्त विधारिय यत्तद्भ्यां शीघं स्फुटतया तदवगमात्तदुपन्यासः ॥ अध्याप्त अधुधो मूखीं जनः सेवितः । यदिति गुणीभूतसेवनिक्रयापा विधारिय उत्तरवाक्यगतेन यच्छव्देन तच्छव्दाक्षेपात् । तद्रण्यमदितं क्रयतः यन्वयः । उद्दर्तनं यवगोधूमादिचूर्णेन मलापकर्षणम् । स्थले व्याप्त प्रदेशे । अव्यं जललजम् । ऊषरे अङ्करायोग्यक्षारभूमार्गे । क्रये व्याप्त प्रवृत्ते जललजम् । उत्तर्थः । अन्धस्य मुखे तत्सम्मुखं द्र्षेणे इत्येधं निर्थकत्वेन सहशानामनेकेषां वाक्यार्थानामनुभजनतेक च्यत्वाक्यार्थे ऐक्यारोपः पूर्वव त्वेकस्यवेक्यारोप इति विशेषः।

(चन्द्रा॰)-पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निद्शिक्षेत्र त्वन्नेत्रयुगुलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजनमनोः॥

( कुवल॰ )-अत्र नेत्रयुगुले नीलाम्बुजगतलीलापदा है है है । निद्शीना ।

यथा वा-वियोगे गाँडनारीणां यो गण्डतलपाणि हैं। अदृश्यत स खर्ज्रीमञ्जरीगर्भरेणुषु ॥ दिति पूर्वस्मिन्नदाहरणे उपमेये उपमानधर्मारोप इह विश्वत उपमेयधर्मारोप इति भेदः । उभयत्राप्यन्यधर्मस्यात्म् स्या म्भवेन तत्सदृशधर्माक्षेपादौपम्ये पर्यवसानं तुल्यम् प्रकश् पदार्थवृत्तिनिदर्शना लिलतोपमेति जयदेवेन व्याह्य प्रवा

(अ०चं०)-निदर्शनान्तरमाह-पदार्थेति॥ पदार्थवृत्तं पदार्थसम्बर्धि सम्ब एके आलङ्कारिकाः। अन्यां पूर्वोक्तलक्षणाम्॥ त्वन्नेत्रेति। लीले न्नाभे नीलाम्बुजन्मनोनीलोत्पलयोः॥ वियोग इति। गौडदेशगतानी

र्षः ।

॥ योगे स्वकान्तवियोगकाले यो गण्डतले पाण्डिमा पाण्डुवणों भवति वर्जूरीणां छतानां मञ्जरीगर्भस्थेषु रेणुष्वदृश्यत दृष्ट इत्यन्वयः । उप-यन्त्रे यथोक्तरेणुरूपे उपमेये उपमानधर्मारोप एव पदार्थनिदर्शनायाः चीनैहटाहरणात्कथमियं पदार्थनिदर्शनोच्यत इति शङ्कायामाह--र्थित्यत्रेति ॥ उपमेये उपमान्धर्मारोपे उपमाने उपमेयधर्मारोपे चेत्यर्थः । तिमा चौषम्यपर्यवसायित्वस्यैव पदार्थनिदर्शनाजीवातुत्वेनारोपविषय-माभीपमेयत्वेन निवेशे प्रयोजनाभावादिहापि सा युक्तेवेति भावः॥

कि । चियोगे गौडनारीणामिति श्लोकः प्राचीनैर्वा-विशिष्टयोर्धम्याभुदाहतस्तथापि विशिष्टयोर्धर्मयो-विषारोपो वाक्यार्थवृतिनिद्शना । उपमानोपमेययोर-क्यतरस्मित्रन्यतर्धर्मारोपः पदार्थयृत्तिनिदर्शनेति व्यव-

थले थामाश्रित्यास्माभिरिहोदाहतः। एवं च ण त्विं सित शिव दातर्यस्मद्भ्यथिताना-पंजा मितरमनुसरन्तो दर्शयःतोऽर्थिमुद्राम्।

तिक चरमचरणपातेर्दुर्प्रहं दोग्धुकामाः

करममनुसरामः कामधेनौ स्थितायाम्॥१॥ श्रीदोभ्यामिदिंध तितीर्षन्तस्तुष्टु वुस्ते गुणार्णवम्॥"

इत्यादिषु वाक्यमेदाऽमावेषि वाक्यार्थवृत्तिरेव

निद्शीना । विशिष्टयोरैक्यारोपसद्भावात् ॥

दार् ० छं० )-तरभेवं सति वाक्यार्थनिद्र्शनालक्षणस्यात्रातिव्याप्तिरित्या-शङ्कचाशयवानाह−यद्यपीति ॥ वियोगकाळीनगौडनारीगण्डतळपा-गाणिष्डमः खर्ज्रोमअरीगर्भरेणुदृष्टपाण्डिम् अ यत्द्वामैक्यारोपसत्त्वा-॥ दिति भावः । अर्थविशेषविवक्षयातिव्याप्तिं परिहरत्रेव स्वाभिमतिनदर्श-ह ताद्वयविषयविभागं दर्शयति-तथापीति॥ विशिष्टयोविम्बप्ततिविम्बभा-श्रेपत्रधर्मविशिष्ट्योः। एवं च वाक्यार्थशब्देनैतादृशार्थविवक्षणाद्वियोग गांग्यहत्याद्यदाहरणे नातित्र्याप्तिरिति भावः॥ उपमानेत्यादि । एतच्च स्वरू-यम् प्कथनम् , न त्वेवं इत्येण लक्षणे निवेशः, ताद्रृष्य इत्यकातिव्याप्तिवारणा-ही योपमाकल्पकत्वस्यारोयविशेषणस्यावश्यकत्वनोपमाकल्पकस्तद्वमारो-प इत्येतावत एव लक्षणस्य निर्दृष्टत्वात् । तदुक्तम्-" अभवन्वस्तु-वि सम्बन्ध उपमापरिकल्पकः।" इति । ताद्रूष्यरूपके तु ताद्रूष्यावच्छि हीं न्नाभेद एव विविक्षितो न पुनरूपमेति तद्वारणम्। ननु त्विय सतीत्यासु-नां

वा

वि

प्रति वित

कर्त

न्धः

इत्य ष्ट्र

उद्

विश यति

विश

इति

्नार

दाहरणे कापि निदर्शना न स्याद्न्यधर्मस्यान्यवारोपात, एक्ष्या पहिल् वाक्यार्थभेदाभावाञ्च । पदार्थवाक्यार्थनिदर्शनयोरसम्भवाष्ट्रिके ङ्क्याह-एवं चेति ॥ उक्तव्यवस्थाश्रयणे चेत्यर्थः॥ विशिष्ट्रभदो बिम्बप्रतिविम्बभावापन्नवस्त्विशिष्टयोरित्यर्थः । तत्र भोः शिव अस्मदभ्यर्थितानां दातरि त्वयि स्ति इतरं क्षुद्रं प्रभा न्तोथिनां मुद्रां चिह्नं दर्शयन्तो वयं कामधेनी स्थितायां दोष श्चरमयोः पाश्चात्त्रययोश्चरणयोः पातैः दुर्प्रहं दुःखेन याह्यं करम रामनुसराम इत्यर्थके सकलकामद्महेश्वरकालीनश्चद्रधनिका कामधेत्रस्थितिकालीनतथाविधकरमातुसरणकर्तुश्चेक्या भार तत्रीपमानकोटिविशेषणयोः कामधेनुकरभयोरुपभेयकोटिविशेष महेश्वरश्चद्रधनिकयोर्यथाक्रमं विम्बप्रतिविम्बभावो बोध्यः।। सरणयोरिप । एवं दोभ्यामित्यत्राप्यविधगुणसमृहयोविम्बप्री यह भावो बोध्यः॥ ना

( कुवल॰)-वाक्यार्थयोः सहशयोरिति लक्षणावयवे व र्थशब्देन विम्बन्नतिविम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वस प्रस्तुताप्रस्तुतधर्मयोविवक्षितत्वादिति । अ०चं

एवं च-''राजसेवा मतुष्याणामसिधारावलेहनम् पश्चाननपरिष्वङ्गो व्यालीवदनचुम्बनम्॥"

इत्यत्र प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरेकैकपदोपात्तर्वो क्यार्थवृत्तिनिद्शेनाया न क्षातिः तयोर्विम्बप्रति भावापन्नवस्तुविशिष्टव्यवहारस्तपत्वात । अत एव र्शनाया रूपकाद्वेदः।

( अ०चं० )-निन्वयं व्यवस्था मूळविरुद्धेत्याशङ्कचाह-वाक्यार्थयो नतु वाक्यार्थशब्दस्यावान्तरवाक्यार्थसाधारणानेकपदार्थपरत्वेत दाहरणसङ्ग्रहसम्भवादेवंविधगुरुतरार्थं परत्वं न युक्तमित्यत अ चेति ॥ एवंविधार्थविवक्षणे चेत्यर्थः । अवलेहनं जिह्नया यह पश्चाननः सिंहस्तस्य परिष्वङ्ग आलिङ्गनम्। व्याली भुजङ्गी। अर् कुव बलवद्निष्टजनकरवं च साधारणो धर्मः । प्रस्तुतवृत्तान्तो राज निदर्शनायास्त छक्षणस्य न क्षतिर्नाज्याप्तिः । तयोः प्रस्तुताप्रख् न्तयोः । असिधारादिभिः समं राज्ञो विम्वप्रतिविम्बभावाति योश्चेक्यारोपादिति भावः। एवं तर्हि सदशयोरैक्यारोप इत्येव

निः इकारः १९] का मिस्त्वत्याशङ्कचाह-अत एंति ॥ एतादृशविरोषणविवक्षणादेवेत्यर्थः। वाह्मित्रो व्यावृत्तिः। तथा च तद्भापे रूपकेऽतिप्रसङ्गः स्यादिति भावः।

नामवः)- रूपके ह्यविशिष्टयोरेन मुखचन्द्रादिकयोरैक्यारोपः। अङ्किदण्डो हरेकध्वेमुतिक्षिती बलिप्रहे। विधिविष्टरपञ्चस्य नालदण्डो सुदेऽस्तु वः॥"

मभुर रोग्ध

कात

घड

TT

क कि

इति विशिष्टे रूपकोदाहरणेऽपि न विम्बमतिबिम्ब-मावापत्रवस्तुविशिष्टक्षपता । विधिविष्टर्कमलिष्टित्व-रूपसाधारणधर्मवत्तासम्पादनार्थमेव तद्विशेषणोपादानात्। मश्रेष यहातुः सौम्यतेत्यादिनिदर्शनोदाहरणेषु दातपूर्णेन्द्रादी-प्रकृ नामानन्दकरत्वादिनेवात्र विशेषणयोर्विम्बमतिविम्बभा-वाभावात्। यत्र तु विषयिविशेषणानां परस्परसादृश्येन वस विम्बप्रतिविम्बभावोऽस्ति।

अ०चं० )-कथमनेन तद्घारणं तत्राह-रूपके होति ॥ अविशिष्टयोर्बिम्ब-प्रतिबिम्बभावापन्नवस्त्वविशिष्टयोः। विम्बप्रतिविम्बभावापन्नेत्यस्य व्या-नम् वृतिं दर्शयति-अङ्ब्रिद्ण्ड इत्यादि ॥ वलेर्देत्यविशेषस्य निम्रहे वन्धने कर्तव्ये अर्ध्वमुत्सिप्तो हरेरङ्किद्ण्डो वो युष्माकं मुदेशस्त्वित सम्ब-वी न्धः। की हशः। विधेर्त्रह्मणो विष्टर आसनं तद्रपस्य पद्मस्य नालदण्ड ति। इत्यर्थः ॥ विशिष्टक्षपकेति । अध्वोतिक्षमत्वविशिष्टाङ्किद्ण्डविधिवि-ष्टरपद्मसम्बन्धित्वविशिष्टनालद्ण्डसम्बन्धिरूपकेत्यर्थः ॥ विशेषणेति । अभ्वौतिक्षप्तत्वरूपोपमेयविशेषणविधिविष्टरपद्मसम्बन्धित्वरूपोपमान-ख विशेषणयोरित्यर्थः। एवकारसृचितिवम्बप्रतिविम्बभावव्यतिरेकं स्फुट-यति-यद्यातुरिति ॥ अभावादिति । सादृश्याभावादिति भावः । रूपक-योगि टोन विशेषेऽतिच्याभिमाशङ्क्य परिहरति-यत्र त्वित्यादिना ॥ यत्र त्वित्यस्य इति सावयवरूपकोदाहरणे इत्यग्रेतनेनान्वयः। विषयविषयिविशेषणा-भी नामारोपविषयारोप्यमाणसम्बन्धिनां विशेषणानाम् ॥

अर्थ कुव॰)-''च्योत्स्राभस्मच्छरणधवला विश्रती तारकास्थी-न्यन्तर्भानव्यसनरसिकारात्रिकापालिकीयम्। द्वीपाद्वीपं भ्रमति द्धती चन्द्रमुद्राकपाले न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥''

ततं न्तेष्ट

वा।

इति सावयवरूपकोदाहरणे तत्रापि विषयविषयिणे हुव व द्विशेषाणां च प्रत्येकमेवैक्यारोपो न तु ज्योत्स्रादि। रात्र ष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिविशिष्टकापालिकीरूण निर् यिणश्च विशिष्टक्षपेणैक्यारोपोस्तीति । तस्माद्राज्ञतत्र मतुष्याणामित्यादाविष वाक्यार्थयक्तिनिद्श्निव भुमान् मतान्तरे त्विह पदार्थयुत्त्यैव निद्श्निया भाव्यमिति॥ नार

(अ० चं०) - ज्योतस्रोति । इयं रात्रिरेव कापालिकी योगिनी हित् द्वीपान्तरं भ्रमतीत्यन्वयः। एतत्प्रधानरूपकम्। एतदङ्गभूतान्यः सा विशेषणैः प्रतिपाद्यन्ते। यथा ज्योत्स्नारूपेण भस्मना छुरणमङ्गले धवला तारकारूपाण्यस्थीनि विश्वती अन्तर्धानस्य व्यसने । रसिका चन्द्रक्षे मुद्राकपाले न्यस्तं लाग्छनस्य छलेन सिद्धाः लक्ष परिमलं चूर्णं द्धती धारयन्ती दीक्षाकालगृहीतोपकरणेषु मुद्रो सम परिमल चूण द्यता वार्यन्ता जाता जाता है। सुद्रापरिमल बद्ध प्रशंसार्थावित्यन्ये। सुद्रा चिह्नं तद्र्ये कपाले इति वार्थः । विषय यिणो रात्रिकापालिकयोः । तद्विशेषणानां तत्सम्बन्धिनां ज्योत्वव्यं स्मादीनां यथाश्रते रात्रिकापालिकीति समासस्योत्तरपदार्थप्रधालामि ज्योत्स्रादीनां रात्रिविशेषणत्वाभावादसंगतेः ॥ प्रत्येकमेवेति । ग्रुसम्ब रूपेणैवेत्यर्थः ॥ न त्विति । उक्तयुक्तया विशेषणत्वाभावादिति भूतम् वस्तुतो भस्मादेः कापालिकीं प्रत्यपि न विशेषणत्वमपि तु तल् जाप निविष्ठत्वमेवेत्यपि बोध्यम् । वाक्यार्थशब्दस्य विम्बप्रतिविम्बभाव वस्तुविशिष्टार्थपरत्वमङ्गीकृत्य राजसेवेत्युदाहरणे वाक्यार्थवृतिविवानी नात्वमुक्तमुपसंहरति-तस्मादिति ॥ उक्तलक्षणस्य व्यवस्थिततः सम्ब त्यर्थः ॥ मतान्तरे त्विति । सहशयोर्वाक्यार्थयोरेक्यारोप इति यश् निदः लक्षणाङ्कीकर्त्तमत इत्यर्थः । इह राजसेवेत्युदाहरणे पदार्थवृत्तं मवल उपमाकल्पक एकपदार्थे अपरपदार्थतद्धर्मान्यतरारोप इति तल्लक्ष वम् तद्भिमतत्वाद्ति भावः॥ ५३॥ तपः थनस

(चन्द्रा॰)-अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययाऽसत्सद्रथेये भाव नश्येद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः॥५१ निद स्वम उद्यन्नेव सविता पद्मेष्वपयति श्रियम्। विभावयन्समृद्धीनां फलं सुहदनुयहः ॥ ५५

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

नेदः लंकारः १९]

(29)

कि कुव० )-कस्यचित् किञ्चित्तियाविशिष्टस्य स्वित्तयया प्रविद्धित्तियस्तः सतो वार्थस्य बोधनं यनिबध्यते तद्परां स्विद्धित्तामाहुः । असद्धेबोधने उत्तराईमुदाहरणम् । तत्र त्र त्र त्र योदित्व बोधयदित्यस्य गम्य- मानत्वादप्रयोगः । तत्र राज्ञा चन्द्रेण सह विरुध्य स्वयं नाशित्रयया विशिष्टं तमः स्वकीयनाशित्रयया दृष्टा- तम्र तया अन्योऽप्येवं राज्ञविरुद्धश्चेत्रश्येदित्यनिष्टपर्यव- सायिनमर्थ बोधयदेव नष्टमिति निबन्धनादसद्थिनिद्द्शिता । तथा उत्तरश्चेके सविता स्वोद्यसमय एव पञ्चेषु जिल्ले त्र त्र तथा पञ्चलक्ष्मीमाद्धानः स्वया पञ्चलक्ष्म्याधानित्रयया परान्त्रति समृद्धीनां फलं सुहद्दनुप्रह एवति श्रेयस्करमर्थ बोधयिति- विषय द्वा स्वर्थनिदर्शना ॥ बद्ध इति सद्र्थनिदर्शना ॥

योतं०चं०)-निदर्शनान्तरमाह-अपरामिति । पूर्वविस्रक्षणामित्यर्थः। निदर्श त्रधालामित्यनुषज्यते । ऋिययाऽसत्सद्रथयोबेधिनमपरां निदर्शनां प्राहुरिति ग्रुत्सम्बन्धः । सद्सद्रथयोरिति वक्तव्येऽपि छन्दोऽनुरोधादित्थमभिधा-त भनम् । ''समुद्राभ्राद् घः" इत्यादिसौत्रनिर्देशेन पूर्वनिपातविधेरनित्यत्व-तल्जापनात्। लक्षणं व्याचष्टे-कस्यचिद्गिति॥ अत्रासतः सतो वेति विभा-भाग पकथनं न तु लक्षणान्तर्गतम्। उदासीनार्थवोधने चमत्कारित्वाभावेनै-निवानतिप्रसङ्गात् । स्विक्रियया सहकारिभूतया क्रियाविशिष्टस्य वस्तुनः प्राप्त सम्बन्ध्यर्थस्य बोधनं बोधानुकूलो व्यापारो यन्निबध्यते वर्ण्यते सा यथ निदर्शनेति लक्षणम् । अथ "निवात वद्योदरसोदराभ्यां विलोचनाभ्या-वृत्तं मवलोकयन्ती । न केवलं यूनि मनोभवेऽपि व्यनिक्त कंचित्तपसः प्रभा-हुक्ष वम् ॥" इत्यादावतिच्याप्तिः । अवलोकनिक्रयाविशिष्टया कामिन्या तपःप्रभावबोधनस्य वर्णनादिति चेन्न, क्रिययेत्यनेन दृष्टान्तविधया बो-थनस्य विवक्षितत्वात् । उक्तोदाहरणे च लिङ्गविधया बोधकत्वेन तद-र्थ मावात्। इत्थं च दृष्टान्ततया क्रियाविशिष्टस्यार्थवोधकत्वं वर्ण्यमानं निद्शीनेति पर्यवसितम् । नश्येदित्यत्र बोधनस्यावर्णनात्कथमुदाहरण-र्थ त्वमत् आह-तत्रेति ॥ उदाहरण इत्यर्थः । छक्ष्ये छक्षणं सङ्गमयति-ततश्चेति । बोधनस्य गम्यमानत्वाच्चेत्यर्थः ॥ दृष्टान्तभूतयेति । दृष्टा-न्तेष्वस्मिन्भूतया विद्यमानयेत्यर्थः । दृष्टान्तो भूतः सञ्जातो ययेति वा। एवं तमोवत् चन्द्रस्यापि राजत्वं "सोमो वे ब्राह्मणानां राजा" ( ९ Digitized by Arya Samaj F**बुध्युत्माजा श्रीकृत्वा** विकासिस्टीना लंबार

इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धम् । अनिष्टपर्यवसायिन्मर्थं नाशरूपानिष्ट राजविरुद्धत्वरूपमर्थम् ।

ित्र

यश

रो

धि

गत

मुं।

इां

मस्त

म्बी

प्राप्त नि

नोध

च

तर

(क्रव॰)-यथा वा-उन्नतं पदमवाप्य यो लघ-हेलयैव स पतेदिति इवन्। शैलशेखरगतः पृषद्रण-थारुमारुतधुतः पतत्यधः॥

अत्र गिरिशेखरगतो वृष्टिबिन्दुगणो मन्दमाहत णापि कस्पितः पतन् लघोरुन्नतपद्रभातिः पतनहेता अ०न सदर्थ बोधयन्नियद्ध इत्यसदर्थनिदर्शना ॥

थयी ( अ०चं० )- उन्नतिमिति ॥ यो लघुरत्पबुद्धिरत्पपरिमाणश्च स उन्न यादि मुत्कर्षमुञ्चस्थानं चावाप्य हेळयेव पतेदिति व्वन् कथयन् शैल धर्म गतो गिरिमस्तकवर्ता पृषद्गणो जलविन्दुसमूहश्चारुणा मन्देनी धार रुतेन धुतः कम्पितोऽधः पतत्युत्कर्षाद्धीयते अधोदेशे च पततीः ध्रवमिति पाठे बोधनस्य पूर्ववद्वस्यमानत्वाद्वप्रयोगः। द्वत्वण देव पाठे पाषाणकण इत्यर्थः ॥ नीव

(कुव०)-चूडामणिपदे ध्ते यो देवं रिवमागतम्। सतां कार्यातिथेयीति बोधयनगृहमेधिनः॥

अत्र समागतं रविं शिरसा सम्भावयत्रुद्याचलः ह्यल ष्ट्रया रविधारणिकयया समागतानां सतामेवं गृहं भिरातिण्यं कार्यभिति सद्धं बोधयात्रेबद्ध इति सर् दर्शना । अत्र केचित वाक्यार्थवृत्तिपदार्थवृत्तिनित द्रयमसम्भवद्रस्तुसम्बन्धनिबन्धनिभिति, तृतीया तु वद्रस्तुसम्बन्धनिबन्धनेति च व्यवहर्गन्त । तथा आद्यनिदर्शनायां वाक्यार्थयोरैक्यमसम्भवत्तयोः द्वितीयनिदर्शनायामप्यन्यधर्मोऽत्य पर्यवस्यति । म्मवन्धिमणोः साम्ये पर्यवस्यति । तृतीयनिदर्ग तु स्वक्रियया परान्त्राति सदसदर्थवीधनं सम्भवदेव म गर्भीकरोति। बोधयन् गृहमेथिन इत्यादौ हि

रा विवादिकालंकार Digitized by Ariva Samai Foundation Chennal and eGangotri

ग्रिरध्यापयतीतिवत्समर्थाचरणे णिचः प्रयोगः । तत्रश्च यथा कारीषोग्निः शीतापनयनेन बट्टनध्ययनसमार्थान्क रोति एवं वर्ण्यमानः पर्वतः स्वयमुपमानमावेन गृहमे-धिन उक्तवोधनसमर्थान्कर्तु क्षमते । यथायं पर्वतः समा-गतं रविं शिरसा सम्भावयत्येवं गृहमेधी समागतं सन्त-मुचितपुजया सम्भावयोदित्यतः सम्भवति बोधनसम्बन्ध इति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

ति अंग्लंग )-चूडेति ॥ उद्याचल आगतं देवं रवि चूडामणेः पदं स्थाने मस्तके धते धारयति । किं कुर्वन् । गृहमेधिनो गृहस्थान्सतामातिअयी कार्येति बोधयन् । आतिथेयी आतिथ्यम् । अत्र उक्तनिदर्शनात्रयविषये केचिदित्यस्येति व्यवहरन्तीत्यनेनान्वयः ॥ धर्मिणोरिति ।
शैले धर्मयोः खाम्यमात्रेण चमत्कारानिष्पत्तेस्तत्कृतविम्बयतिविम्बभावन्
वर्गिणोः साम्यावगतिरिति भावः॥ गर्भाकरोतीति । स्वविशेषणत्वेन वर्गिकरोतीत्यर्थः । हष्टान्तत्या बोधनस्यव तत्र विचित्रतत्वात् । एतवर्गा देवोपपाद्यति—बोधयन्नित्यादिना ॥ करीषं शुष्कगोमधं तस्यायं कारीषः । समर्थाचरणे सप्तर्थकरणे । सामर्थ्योत्पादन इति यावत् । आवप्राधान्यात् । उपमानभावेन हष्टान्तत्वेन । एवं प्रदर्शिते निदर्शनात्रये निदर्शनापद्यवृत्तिनिमित्तस्यकस्याभावान्नानार्थं एवं निदर्शनाश्वद इति वोध्यम् ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

: Rत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानंद्दीकायां निदर्शनालङ्कारप्रकरणम्॥१९॥

व्यतिरेकालङ्कारः २०.

गृहा

सद

नेद्ध

तु ।

स

र्शा

H

FIL

चन्द्रा॰ )-व्यतिरेको विशेषश्चेद्रपमानोपमेययोः। शैला इवोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः॥५६॥

(कुव०)-अयमुपम्याधिकयपर्यवसायी व्यतिरेकः। यथा वा-पह्नवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर। भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुरुते॥

अ०चं० )-ज्यतिरेकं लक्षयित-ज्यतिरेक इति ॥ विशेषो वैलक्षण्यम् । उपभेयस्याधिक्यमुत्कर्षः ॥ पल्लवत इति पश्चम्यथे तिस्ति । कल्प-तरोः पल्लवतः पल्लवादेष वक्ष्यमाणस्ते तव करस्य विशेष इति सम्ब-

सहो

न्यत

चर प्रत्य

f

छ

मृ

37

अ०

सः

ज

र्क

या

श्र

म

गै

क्ष

य

य

f

न्धः । एकः पह्नवः परो हस्तः कर्ण राधियं तिरस्कु रुते । दानाित नेति भावः। अत्रोपमेयस्य करस्योत्कर्षः। पूर्वोदाहर्णे उन्नतत्वे शाब्दमिह तु रक्तवत्कोमलादिप्रयुक्तं तद्गस्यमिति भेदः॥

(कुव०)-तत्रयूनत्वपर्यवसायी यथा-रक्तस्तवं नवपल्लवेरहमपि श्लाच्येः प्रियाया गुणै-स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मर्धनुर्मुक्तास्त्था माम कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्दन्ममाप्यावयोः सर्व तुल्यमशोक केबलमहं धात्रा सशोकः कृतः॥ चन

अनुभयपर्यवसायी यथा-इंटतर्निबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमिलनः <sub>कुव</sub> कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥

( अ० चं० )-तन्त्युनत्वेति । उपमेयन्युनत्वेत्यर्थः ॥ एक्तस्त्विमिति । अ कवृक्षं प्रति विरहिणः कस्यचिद्धक्तिः। हे अशोक आवयोः सर्वः समानम्, अहं केवलं धात्रा विधात्रा सशोकः शोकसहितः कृत त शोकरहित इत्यशोकपदक्षेषादवगम्यते । किं तत्सर्व समानं त रक्त इत्यादि । त्वं नृतनैः पह्नवैः रक्तो रक्तवर्णः अहमपि प्रियायाः वनीयैर्गुणैः सौन्द्यादिभी रक्तोऽतुरक्तः। अर्थात्रियायाम् । हे सहे न प्रति शिलीमुखा भ्रमरा आयान्ति मां प्रत्यपि स्मरेण धनुषा म प्रेरिताः शिलीमुखा वाणा आयान्ति । एवं कान्तायाः पादतलसा तो यथा तव सुदे सन्तोषाय तद्भत्तथा समापि सन्तोषायेत्यर्थः। इ नीपाद्यातेनाशोकस्य पुष्पोद्गम इति कविष्रसिद्धिः । अत्रोपम सशोकत्देनापकर्षः॥ अनुभयपर्यवसायी उपनेयोत्कर्षापकर्षात्यता वसानरहितः ॥ दृढतरेति । कृपणस्य कृपाणस्य खद्गस्य चार्व दीर्घाद्रणादाकृतेश्व केवलं भेदो वैलक्षण्यम्। प्रकारान्तरेण तु ह मेवेत्यर्थः । कथं तत्राह-दृढतरेत्यादि । दृढतरं निवद्धो मु नेति । कृपणपक्षे धनव्ययवैमुख्येन मुष्टिमोचनाभावात् । खडुप् हटतरं निवद्धः सम्बद्धो मुष्टिर्मुष्टिग्राह्यभागो यस्येत्यर्थः । कोशी ण्डारगृहं तत्र निषण्ण उपविष्टः कृपणः । कोशे पिधानके नि स्थित इति खद्रपक्षे । सहजमिलनः स्वभावमिलनः, मिलिनवेषा पणः। खङ्गस्तु कृष्णवर्णत्वादिति । एवं च किञ्चिद्धमेप्रयुक्तसा त्तया प्रतीयमानयोः कि खिद्धर्मप्रयुक्तवैलक्षण्यं व्यतिरेकशरीरम् क्षण्यं तु कचिदुपभेयस्योत्कर्षे कचिच तद्यकर्षे पर्यवसन्नं कचित्री

सहोत्तयलंकारः २१] अलंकारचिन्द्रकासमेतः।

ाति। न्यतरपर्यवसानविरहेपि स्ववैचित्र्यविश्रान्तमात्रमिति बोध्यम् । एतेन चरमभेदद्रयतदुदाहरणदूषणं कस्यचिदापातरमणीयमिव भासमानं प्रत्युक्तं वेदितव्यम्। अत्यन्तासारतया तु नानुवाद्मईतीत्युपर्म्यते। ५६॥ इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां व्यतिरेका-

लङ्कारप्रकरणम् ॥ २०॥

सहोत्तयलङ्गारः २१.

॥ चन्द्रा॰) – सहोिकः सहभावश्चेद्रासते जनरञ्जनः। दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह ॥५७॥

जनम् कुव० )-यथा वा-

नाम

: 119

13

कृतः

त्त्र याः

रस्य

। क

पम

यता

गका

र स

मु

द्भपत्री

शो

निष

real

HIF

118

ार् '

छाया संश्रयते तलं विटिपनां शान्तेव पान्येः समं मूलं याति सरोजलस्य जहता ग्लानेव मीनैः सह। वं आचामत्यहिमांशुद्धितिरपस्ततेव लोकः समं निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्वान्तेव कान्ताजनैः॥ जनरञ्जन इत्युक्तरनेन सार्द्ध विहराम्बुराशेरित्यादी सहे न सहोक्तिरलङ्कारः ॥ ५७॥

। अ० चं० )-सहोक्तिरिति छक्यिनिर्देशः । सहभाव इत्यादि छक्षणम्। सहभावः साहित्यम्। जनरञ्जनः सहद्यजनाह्नाद्कः। एवं च चमत्कृति-जनकं साहित्यं सहोक्तिरिति लक्षणम् ॥ दिगन्तिमिति । तस्य राज्ञः कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः शत्रुभिः सह दिगन्तमगमदित्यन्वयः। अत्र च तृती-याया निरूपितत्वार्थकतया प्रत्यार्थिनिरूपितसाहित्यवती कीर्तिर्गमना-अय इति बोधे एकधर्मान्वयित्वरूपसाहित्यवलात्प्रत्यर्थिनामपि गमना-न्वयमतीतिः । तदुक्तम्-"सा सहोक्तिः सहार्थस्य वलादेकं द्विवाचक-म्।" इति ॥ छायेति । ग्रीष्मतौँ मध्याह्नवर्णनिमदम् । छाया पान्थैरध्व-गैं: समं सार्द्ध विटिपनां तरूणां तलं मूलप्रदेशं संश्रयते । कृत इत्याकां-क्षायामुत्प्रेक्षते-श्रान्तेवेति ॥ श्रमश्चात्रातपातिशयकृतो बोध्यः । एवमग्रेऽ-पि। जडता शीतलता ग्लानेव सरोजलस्य मृलमधीदेशं मीनैमेत्स्यैः सह याति गच्छति । ग्लानिर्वलापचयः । तथा अहिमा उण्णा अंशवः करा यस्यवंभूतस्य रवेदींधितिस्तप्तेव सन्तप्तेव सती लोकैः सममपः जला-नि आचामित पिवति । 'दीधितिः स्त्रियाम्' इत्यमरः । निद्रा ह्रा-न्तेव सती कान्ताजनैः सह गर्भगृहमभ्यन्तरगृहं प्रविशति । तत्रैव तदु-

(68)

कुवलयानन्दः। विनोक्तयलंकारः भारते

प्रस्त्

धारण विनो

भवर्त

उ

ध

द्भवात । क्वान्तिस्तेजोहानिः । सौकुमायांतिशयेन तत्सौलभ्याका पादानम् ॥ इत्यादाविति । इन्दुमतीस्वयंवरे रष्ठवंशे ''अनेन व विहराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्भरेषु । द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुक्षे मन्त् कृतस्वेदलवा मरुद्धिः" इति पद्मम् । अत्र सहोक्तिचमत्कारिता व चं लङ्काररूपेत्यर्थः ॥ ५७ ॥

इत्यलङ्कारचंद्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां सहोत्तयलङ्कार-प्रकरणस् ॥ २१ ॥

A STATE OF THE STA

### विनोत्तयलंकारः २२.

(चन्द्रा॰)-विनोक्तिश्रेद्रिना किञ्चित्प्रस्तुतं हीनमुच्यत्रम विद्या ह्याऽपि साऽवद्या विना विनयसम्पदम्॥५ मानः

(कुव०)-यथा वा-यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यासस्त निन्दितः स भवेहोके स्वात्माप्येनं विगहीत्याश

अत्र च रामदर्शनं विना हीनत्वं विनाशब्द्मन्तो निश् दर्शितम् ॥ ५८॥

(अ०चं०)-विनोक्तिरिति ॥ किञ्चिद्धिनाः प्रस्तुतं वर्ण्यहीतं दुष्टमु यलङ्क चेत्तदा विनोक्तिनामालङ्कार इत्यर्थः ॥ विद्येति । विनयसम्पिति या विद्या सा त्या मनोहरापि दुष्टेत्यन्वयः । अत्र प्रस्तुताया वि या विनयं विना दुष्टत्वमुक्तम् ॥ यश्चेति । यः पुरुषः । स्वात्मा स्वात् करणम् । विगर्दते निन्दति ॥ रामदर्शनं विनेति । रामकर्मकं रामक च दर्शनं विनेत्यर्थः ॥ अन्तरेणापीति । विनापीत्यर्थः । तथा च वि क्तिग्रहणं न तु शब्दग्रहणमिति भावः ॥ ५८ ॥

(चंद्रा॰)तचेतिकश्चिद्रिना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्य दृष्ट विना खलैर्विभात्येषा राजेन्द्र भवतः सभा॥५० सम

(कुव०)-यथा वा-

आविर्भृते शशिनि तमसा मुन्यमानेव रात्रि-नैशस्याचिर्हुतभुज इव न्छित्रभ्यिष्ठधूमा। मोहेनान्तर्भरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा गङ्गारोधःपतनकलुषा गृह्णतीव प्रसादम्॥ ा भारतीत्वर्रकारः २३] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (९५)

अत्र तमः प्रभृतीन्विना निशादीनां रम्यत्वं विनाशब्द-पुर्कामन्तरेण दिशतम् ॥ ५९ ॥

रेखा व् चं वे ) - प्रकारान्तरमाह - तचे दिति ॥ तत्प्रस्तुतं किश्विद्विना रम्यं वेत्सापि विनोक्तिः कथ्यत इत्यन्वयः । इत्यं च किश्विद्वचितरेकेण मस्तुतस्य रम्यत्वारम्यत्वान्यतर्वणनं विनोक्तिरित प्रकारद्वयसा- प्रारणं सामान्यळक्षणं बोध्यस् । यत्तु हृद्यो विनार्थसम्बन्ध एव विनोक्तिः । हृद्यत्वं च विनाकृतस्य वस्तुनो रमणीयत्वारमणीयत्वाभ्यां भवतीत्यवाचीनैकक्तम् । तद्युक्तम् । कारणं विना कार्योत्पत्तिकथन- कृषे विभावनाळङ्कारेऽतिच्यामेर्वारणाय विनार्थसम्बन्धप्रयुक्तप्रस्तुतग- च्यत्रमणीयत्वादेरपि ळक्षणे निवेशस्यावश्यकत्वादिति ॥ आविर्भृत इति । मानवतीविषये नायकस्य परामशोऽयम् । इयं वरतनुरन्तः अन्तःकरणे मोहेन मानावेशेन मुक्तकल्पा ईषच्यूनमुक्ता ळक्ष्यते । केव । पूर्व रोध-श्यां सस्तदस्य पतनेन कळुषा अनन्तरं काळुष्यापगमात्प्रसादं नैर्मल्यं गृह्व- स्तादस्य पत्ति तमसा स्ताद्वार्यन । तथा शिक्ति चन्द्रे आविर्भृते उदिते सित तमसा स्याप्ताना राविरिव । एवं छिन्नो नष्टो भृषिष्टो धूमो यस्या एवंभूता । तथा निशि भवस्य हुतभुजो बहेर्राचः शिखेवेति ॥ दर्शितिविति । अर्थतो वोधितमित्यर्थः ॥ ५९ ॥

१॥ वर्षास्य । १९॥ ११॥ वर्षे प्रकट्टीकायां विनोत्त्यसङ्गारप्रकरणम् २२॥

## समासीत्तयलंकारः २३.

ति

वि

वा वं ॰)-समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य चेत् ।
अयमेन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ॥६०॥
कव०)-यत्र प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाम्यवलाः
व्या द्रम्तुतवृत्तान्तस्यापि परिस्फूर्तिक्तत्र समासोक्तिरलङ्कारः।
समासेन सङ्क्षेपण प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोर्वचनात् ।
उदाहरणम्-अयमेन्द्रीति ॥ अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीप्रारस्मलक्षणमुखसम्बन्धलक्षणे उद्ये वर्ण्यमाने मुखशब्दस्य
प्रारम्भवद्यसाधारण्याद्रकशब्दस्यारुणकामुकसाधारण्याच्चुम्बतीत्यस्य प्रस्तुतार्थसम्बन्धमात्रपरस्य शक्यार्थान्तरसाधारण्याचन्द्रमःशब्द्गतपुँ छिङ्गेन ऐन्द्रीशब्द्गत-

(98)

[समासो लंकार स्त्रीलिङ्गेन तः प्रतिपाद्येन्द्रसम्बन्धित्वेन चोपस्कृततस प्रस्तुतपरवनितासक्तपुरुषवृत्तान्तः प्रतीयते । शिनरि

नभा र (अ०चं०)-समासोक्ति लक्षयति-समासोक्तिरिति ॥ प्रस्तुते कामा अप्रस्तुतस्याप्रस्तुतवृत्तान्तस्य परिस्फूर्तिश्चेत्तदा समासोक्तिरिक्किण्ड अयमिति । इन्द्रस्येयमैन्द्री प्राची । सुखमादिभागो वदनं च । रक्तीव श वर्णोऽत्रक्तश्च। चुम्बनं सम्बन्धो वक्वसंयोगविशेषश्च। यथाल्योह क्षणस्य वक्ष्यमाणं "असावुद्यमारूढः कान्तिमात्रक्तमण्डनायव राजा हरति सर्वस्य हृद्यं मृदुलैः करैः॥'' इत्यादिमकुतापक्षमाणी ऽतिव्याप्तराह-विशेषणसाम्यवलादिति । विशेषणमात्रसाम्यकाताः त्यर्थः । एवं च विशेषणमात्रसाम्यगम्याप्रस्तुतवृत्तान्तत्वं लक्षणमाम्य ध्यम् । उदाहतश्रेषे चाप्रकृतच्यवृत्तान्तस्य विशेष्यवाचिनाशिष्ठे जपदेनाप्यव्गमात्रातिव्याप्तिः । संज्ञापवृत्तिनिमत्तमवयवार्थं वि यति-समासेनेति ॥ वचनात्प्रतिपादनात् । लक्ष्ये लक्षणं सद्भा अत्रेति ॥ प्रारम्भ आदिभागः । साधारण्याच्छ्रिष्टत्वात् । यद्यविः तीत्यत्र न क्षेषस्तथाप्यर्थद्वयबोधकत्वमात्रेण तस्य साधारण्यो उपस्कृतादिति साधारण्यादित्यस्य विशेषणम् । तत्र चनद्रमा गतेन पुँछिडेन नायकत्वाभिव्यक्तया ऐन्द्रीति स्वरूपपरं तद्गतेन ही क्रेन तद्रथस्य नायिकात्वाभिन्यस्या ऐन्द्रीशब्दप्रतिपाद्येनेन्द्रना न्धित्वेन च परकीयत्वाभिन्यत्तयेति बोध्यम् । वृत्तान्तो व्यामन मुखचुम्बनहृपः॥

(कुव०)-व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारा<mark>ग</mark>तः प्रेङ्खत्कुण्डलशोभिगण्डयुगलं प्रस्वेदि वक्काम्बु<sup>त्री</sup>

शथदत्तकरप्रहारमधिकथासं रसादेतया

यस्मात्कन्दुक साद्रं सुभगया संसेव्यसे तत्कृति अत्र कन्दुकवृत्तान्ते वर्ण्यमाने व्यावलगःकुचभादिक त्यादिकियाविशेषणसाम्यादिपरीतरतासक्तनायिकार् प्रतीयते । पूर्वत्र विशेषणानि श्लिष्टानि है

साधारणानीति भेदः। सारूप्याद्वि समासोक्तिर्दश्का (अ०चं०) - ज्यावलगदिति ॥ नायिकानुरक्तस्य कस्यचित्र्वीडिवि कन्दुकं प्रत्युक्तिरियम् । हे कन्दुक सुभगया सुन्दर्या एतया नामि रसात्त्रीतिविशेषात्साद्रसाद्रसहितं यथा स्यात्तथा यस्मात्सं सोल्लंकारः २३]

सङ्गा

द्यपि:

रण्यो

न्द्रम तेन ही

क्तितस्मात्कृती धन्योसीत्यन्वयः। कथमित्याकांक्षायां संसेवनिकयां वि-शिनष्टि-ज्यावरगदित्यादिना॥ ज्यावरगन्विशेषत आसमन्ताञ्चलन्क-भारो यत्र तथा आकुलाः क्रीडावेशेनेतस्ततः पर्यस्ताः कचाः केशा कार्यत्र एवं व्यालोला दोलायिता हाराविलयंत्र तथा प्रेखद्भयां चश्चलाभ्यां रियक्त गडलाभ्यां शोभायुक्तं गण्डयुगलं यत्र एवं प्रस्वेदयुक्तं वक्ताम्बुजं रक्ती विश्व शिश्वत्रिरन्तरं दत्तः करेण प्रहारो यत्र तथा अधिकः श्वासी यत्र पथा अत्रोति । वृत्तान्तः विपरीतरतरूपः । अत्रापि कन्दुकशब्दगतपुँ हिङ्गेन नण्ड<sub>नायकत्वाभिञ्यक्तिचोध्या॥ श्रिष्टानीति। श्रेषम् छकाभेदाध्यवसायविष-</sub> पक्त्याणीत्यर्थः ॥ साधारणानीति । क्षेषं विनेव प्रकृताप्रकृतवृत्तान्तयोरतु-म्यकातानीत्यर्थः। यथा च लक्षणे साम्यशब्देन श्लेषकृतं स्वारसिकं च रुक्षणमाम्यं विवक्षितमिति भावः । सारूप्यात्सादृश्यात् ॥

रिरुष्टे व॰) यथा वा-पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्। बहोर्दष्टं कालादपरिमव मन्ये वनिमदं

निवेशः शैलानां तदिद्मिति बुद्धिं द्रवयति॥ अत्र वनवर्णने प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुटुम्बिषु धनसन्ता-क्षेत्रे नादिसमृद्धचसमृद्धिविपर्यासं प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य प्रा-

कमनगरादेवृत्तान्तः प्रतीयते। चं०)-पुरेति ॥ उत्तररामचिरते सीतात्यागानन्तरं कदाचिद्धनं प्रति हारागतस्य भगवतो रामचन्द्रस्येयमुक्तिः । पुरा वनवासकाले सरितां ाम्बुन्दीनां स्रोतः प्रवाहो यत्र प्रदेशे आसीत्तत्राधुना पुळिनमस्तीति रोषः। तथा क्षितिरुहां तरूणां घनविरलभावो विपर्यासं वैपरीत्यं यातः माप्तः। सान्द्राणां विरलता विरलानां शाखापल्लवादिवृद्धचा सान्द्रता

नित्कृतित्यर्थः। तथा च बहोर्भूयसः कालादनन्तरं दृष्टमिदं वनमपरमन्य-चभादिव मन्ये । परन्तु शैलानां पर्वतानां निवेशो विन्यासिवशेषस्त-प्रवासित । वनसाहश्यादित्यर्थः । ग्रामादौ कि वनसा-ानि हश्यमित्याकांक्षायां तद्गर्भ विशेषणमाह्-कुटुम्विष्वत्यादि ॥ कुटुम्बिष क्रह्मकुडम्बिगतो यो धनसमृद्धचसमृद्धचोर्विपर्यासस्तं प्राप्तस्येत्यर्थः ।

तासमाश्रयस्य तादृशकुडुम्बिसमाश्रयस्य । तथा च समृद्र्यसमृद्धि-कीडि विषयोसवदाश्रयत्वं साहश्यमिति भावः । किमस्य साहश्यस्योत्थापक-ति वित्यास्त्रभाव साहर्यामात नायः । ताम्यामुक्तसाहश्यगर्भीकर्

गत्संहें

(96)

णात्। एतेनैषा सादृश्यगर्भविशेषणोपस्थापितसादृश्यम्ला समागरिति रिति मूलग्रन्थानवबोधस्तद्विरोधश्चेति दूषणमलग्नकं वेदितव्यम् र्वथा त्रित मूळप्रन्यानवना विशेषणसाम्यगम्यत्वाभावादुक्तळक्षणस्यान्त्रिय। त्राप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विशेषणाः वार्षणाः वार् य्रन्थेन । एवमग्रेऽपि विशेषणसाम्यात्सादृश्याद्वेति विकल प्राधान्याभिप्रायैवेति निरवद्यम् ॥

(क्रुव०)-अत्र च प्रस्तुताप्रस्तुतसाधारणविशेषणवले या आ क्षप्यबलाद्वाऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्रत्यायनं तत्प्रस्तुते तु प्रव काविश्वदेन ष्ये तत्समारोपार्थं सर्वथैव प्रस्तुतानन्वियनः गोचरत्वायोगात । ततश्च समासोक्तावप्रस्तुतव्यक्ष्यः। मारोपश्चारुताहेतुः। न तु रूपक इव प्रस्तुतेऽप्रकाराया पसमारोपोऽस्ति । मुखं चन्द्र इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वाकिक्च चन्द्रपदसमभिज्याहारवद्रकश्चम्बति चन्द्रमा मासोत्तयुदाहरणे चन्द्रादौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वा जात्वा दसमभिव्याहारस्याभावात्।

> ''निरीक्ष्य विद्यन्नयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः। धारानिपातैः सह किं तु वान्त-श्चन्द्रोयमित्यार्ततरं र्रासे॥"

इत्येकदेशविवर्तिरूपकोदाहरण इव प्रस्तुतेऽप्रस्तु मारोपगमकस्याप्यभावात् । तत्र हि विद्युत्र्या निरीक्षणातुगुण्यादुत्तर्पदार्थप्रधानरूपमयूरव्यंसका<sup>हिवल</sup>् सन्यवस्थितादुत्तरपदार्थभूतनयनान्वयातुरोधात। गौरतुर क्तमपि द्रष्ट्रपुरुषत्वरूपणं गम्यमुपगम्यते । न चेह तित्राध रीक्षणवत्। त्वय्यागते किमिति वेपत एव सिन्धुरिक्षिक्त सेतुकृत्वादिवचाप्रस्तुतासाधारणवृत्तान्त उपात्रोऽिति

(अ॰चं॰)-एवमलङ्कारं निरूप्य तद्घोधप्रकारसुपदर्शयितुं भू<sup>पित</sup> णविशे यति-अत्र चेति। अत्र एपूदाहरणेषु ॥ अप्रस्तुतवृत्तान्तस्येति।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

[समासे कार:

ह-मु

स्ति त पनाश दभाव

ानुगुण **ाहशा**वि

नुक्तम

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

कार: २३] गातिसम्बन्धिनश्चम्बनाद्ियवहारस्येत्यर्थः । विशेष्ये चन्द्राद्री । मि विथा आरोपानारोपान्यतरिवधया प्रस्तुतानन्वियनः प्रकृतान्वयशू-विषय । यद्वा सर्वथैवेत्यस्य कवीत्यादिनान्वयः ॥ कविसंरम्भेति । स्वप्र-गित्युद्देश्यकशब्द्सन्दर्भरूपकविव्यापारेत्यर्थः । अप्रस्तुतवृत्तान्तस्य म्बनादेरिवाप्रस्तुतस्य जारादेरिप चन्द्रादौ समारोप इति मतं निरा-तोति-न त्विति ॥ अप्रस्तुतरूपेति । अप्रस्तुतस्वरूपेत्यर्थः । कुतस्त-ह-मुखमित्यादि ॥ तादात्म्येन चन्द्रारोपे तादात्म्यस्यापि संसर्गवि-लिया आरोपविषयत्वात्तस्य च चन्द्रत्वानतिरेकाच्चन्द्रत्वारोपेत्युक्तिः। ते तु प्रकारतया चन्द्रत्वारोप उक्त इति भ्रमितन्यम् । चन्द्र इति विभव्देन चन्द्रविशेषणत्वेनोपस्थितस्य चन्द्रत्वस्य मुखे विशेषणतयारो-सम्भवात्। एवं जारत्वेत्यत्रापि बोध्यम्-तद्वाचकेति॥ जारवाचके-विवर्धः । नतु जारादिपद्समभिव्याहाराभावाच्छ्रौतारोपासम्भवेऽप्यार्था प्रताराद्यारोपोऽस्तु । न हि तत्रापि तादृशसमभिव्याहारो हेतुः । रूपक-रिवित्रेक्चिंदापत्तेरित्याशङ्कचाह-निरीक्ष्येति ॥ पयोदो मेवो विद्युत्स्वरू-त्य नियन निशायामि भ्रासिकाया मुखं वीक्ष्य धारानिपातैः सह वान्तः ह त्वयं चन्द्र इति मत्वा आर्ततरं यथा स्यात्तथा ररासे आक्रन्दनं बितानित्यर्थः । उदाहरण इवेति व्यतिरेकदृष्टान्तः । अत्र यथा गमक-स्ति तादशस्य समासोत्तयुदाहरणे अभावादित्यर्थः । तथा चार्थारोपो-पनाशङ्कच इति भावः। नतु विद्युत्रयनैरित्यत्र किमप्रस्तुतारोपगमकं द्भावात्समासोक्तौ तदभाव इत्यतो गमकं दर्शयितुमाह-तत्रेति॥ तिगुण्यादानुकूल्यात् । उपिमतसमासस्य पूर्वपदार्थप्रधानतया नयन-हश्विद्युत्करणकत्वस्य निरीक्षणे सम्भवात्प्रतिकूलत्वमिति भावः। वृक्तमप्यश्रीतमपि । रूपणमारोपः ॥ न चेहेति । इह समासोक्युदा-रणे। तथा निरीक्षणवत्रयनकरणकिनरीक्षणवत्। सेतुकृत्वादीत्या-त्त्रा । तथा । नराक्षणवश्रयन पुरना मन्थनकारित्वपरिग्रहः॥ पुर

विवलः )-नाऽपि श्लिष्टसाधारणादिविशेषणसमपितयोः **प्रिताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरप्रस्तुतवृत्तान्तस्य** तिपाधान्यमस्ति । येन तद्तुरोधात्वं सेतुमन्थकृदित्यत्रेव भूमस्तुतेतुक्तमप्यप्रस्तुतरूपसमारोपमभ्युपगच्छेम् । तस्मा-हूरिशेषणसमर्पिताप्रस्तुतव्यवहारसमारोपमात्रमिह चारुता हितः। यद्यपि प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरिह क्षिष्टसाधार-णिवशेषणसमध्यितयोभिन्नपदोपात्तविशेषणयोरिव विशे-

[समाने कारः

( अ० चं० )-निन्वहापि परनायिकामुखचुम्बनरूपस्याप्रस्तुतवृत्त्वाह प्रस्तुतासाधारणधर्मत्वाद्प्रस्तुतारोपगमकत्वं स्यादित्याश्रुहत्त हरति-नापीति ॥ साधारणादीत्यादिना सादश्यगर्भविशेषणातुत वृत्तान्तयोरिति । निर्धारणे षष्ठी । वृत्तान्तयोर्मध्य इत्यर्थः ॥ पुका नवदिति । प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्विचन्नयनयोर्मध्ये यथा नयनस्योग्नास्रो प्रधानसमासात्प्राधान्यं तथा नास्तीत्यर्थः । सेतुमन्थकृदिति सन् सेतुबन्धकृदिति त्वपपाठः कथित्रदर्थतोऽनुवादत्वेन व्याख्येय संहरति-तस्माद्ित । मात्रपदेनाऽप्रस्तुतारोपव्यवच्छेदः॥ स्वस् नवत्समासकृतश्रौतप्राधान्याभावेऽपि विशेषणसामर्थ्यावगतस्त्रार् तवृत्तान्तस्यार्थतः प्राधान्यमस्तीति शङ्कते-यद्यपीति ॥ नन्त च तान्ताभिन्नत्वेनावगतस्य प्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्रस्तुतविशेष्येणाति थमप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्राधान्यमिति शङ्कानिरासायाह-विशेष्यमेत नत् तद्विशेषणीभूतप्रस्तुतवृत्तान्तेनेत्येवकारार्थः । समाधते-लामा अयमाशयः। नात्र शिष्ठादिविशेषणैः समर्पितः परनायिका नादिरूपोऽप्रस्तुतवृत्तान्तः प्रागेव कयापि व्युत्पत्त्याप्रस्ता आसते। यद्रलादप्रस्तुतजाराद्यारोपावगतिः स्यात् । अपि तित स्थ्येनावगते तस्मिन्प्रस्तुतासम्बद्धस्य कविसंरम्भगोचरावी स स्तुतसमारोपितत्वेन पर्यवसानमिति। नन्वयं तर्हि प्रस्तुत्वाही प्यप्रस्तुतवृत्तान्ताश्रये धर्मिण्यन्वयोऽस्तु । असम्बद्धाभिधान्मिः हारस्य तुल्यत्वादित्याशङ्कचाह-तथाहीत्यादि ॥ एवं च यो नन विनिगमकविरहे च मास्तु तर्हि कस्याप्यन्वयस्तत्राह-अवनि यु अन्यथासम्बद्धाभिधानप्रसङ्गापत्तेरिति भावः । किं तर्हि वि तत्राह-श्रुत एवेति ॥ तथा च श्रुतप्रस्तुतार्थोपस्कारकत्या कि हेतुत्वमेव विनिगमस्याति भारतार्थोपस्कारकत्या हेतुत्वमेव विनिगमकमिति भावः। अप्रस्तुत्वाथापस्कारकत्या नि

कारः २३]

णावलः )-नन्वेवं सति विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्यं गम्यत्वं गोणमासोक्तिः।

ति अप्रस्तुतस्य गम्यत्वं सा समासोक्तिरिष्यते ॥ "

ोः इत्यादीनि प्राचीनानां समासोक्तिलक्षणानि न सङ्ग-त्रवेळिरन् । प्रस्तुते श्लिष्टसाधारणादिविशेषणसमर्पिता-म् ह्यागपूर्वकवदनचुम्बनाद्यप्रस्तुतवृत्तान्तसमारोपमात्रस्य

म् ॥ रागस्यवस्य प्रमानिक विशेषणसाम्यकृतकामुकाद्यप्रत्वन वाहताहेतुत्वाभ्युपगमेन विशेषणसाम्यकृतकामुकाद्यप्रत्वन विशेषणसाम्यकृतकामुकाद्यप्रत्वन विशेषणसाम्यकृतकामुकाद्यप्रत्वन विशेषणसाम्यकृतकाम्यमानस्य तस्यारोपः । तथाभूतिशेषणप्र-

स्योग्हरूयैव रसानुगुणत्वात् । न च तावद्वगमने विशेषणप-विशेषणपदैः विशेषणपदैः

ः॥ विरुपतः समर्पितेन वद्नचुम्बनादिना तत्सम्बन्धिनि गतस्कामुकादावभिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसन्धानं तत्र भवति॥

नत्त्रं चं०) – नत्त्रेवमिति ॥ एवमप्रस्तुतसमारोपानङ्गीकारे । विशेषणाप्येणा मित्यादि विद्यानाथोक्तं छक्षणम् । प्रस्तुतवित्तनं विशेषणानां साविशेष मेत्र्यन्वयः । प्रस्तुते समारोपार्थम् । अप्रस्तुतधर्मिन्यञ्जनानपेक्षाप्रमाण समारोप्यमाणवृत्तान्तिविशेषणत्वार्थे तद्पेक्षणात्र छक्षणासङ्गप्रमाण समारोप्यमाणवृत्तान्तिविशेषणत्वार्थे तद्पेक्षणात्र छक्षणासङ्गप्रमाण समारोप्यमाणवृत्तान्तिविशेषणसाम्यस्य तद्वचञ्जनासामर्थ्याष्ठ्रक्षणासप्रमाण । नन्वपेक्षासत्त्वेषि विशेषणसाम्यस्य तद्वचञ्जनासामर्थ्याष्ठ्रक्षणासप्रमाण सम्भवात्र दोष इत्याह – न चेत्यादि ॥ तदीयत्वातुसन्धानं कामुकसप्रताण सन्धित्वातुसन्धानम् । तत्र मुखचुम्बनादौ अनुसन्धानं तद्वदिति
प्राणा । अनुसन्धानवदिति पाठे यथेत्यस्यासङ्गतेः । अत एवाप्रस्तुतन्यप्राणा ननस्यापेक्षणादेव । नन्वप्रस्तुतधर्मिन्यञ्जनानपेक्षणे ईदृशः प्रवादः कुतो
अर्था युक्तस्त्वाह – कन्दुक इति ॥ विशिष्टेत्यस्य सेन्यत्वेनान्वयः ॥
हि

हैं कि अलस्त्र विच्या स्वरूपतो दृष्टेन राजाश्वादिना तत्सम्बन्धिः विच्या स्वरूपतो दृष्टेन राजाश्वादिना तत्सम्बन्धिः विच्याने नि राजादौ स्मारिते पुनरश्वादौ तदीयत्वातुसन्धानः

(907)

क्रवलयानन्दः। [समासोक्तिरलंकारः परिकर

मिति विशेषणसाम्येन वाच्योपस्कारकस्याप्रस्ता नस्यास्त्यपेक्षा । अत एव क्षिष्टविशेषणायामिव रणविशेषणायामप्यप्रस्तुतव्यवहारसमारोप इत्येशिक् चीनानां प्रवादः । कन्दुके व्यावलगत्कुचभारता सु शिष्टवनितासेव्यत्वस्य कामुकसम्बन्धित्वेनेव साह्यत णीयत्वात् । स्वरूपतः कन्दुकेऽपि तस्य सत्त्वे णश रोपणीयत्वात । किश्व सारूप्यनिबन्धनत्वेनोता समासोक्तावप्रस्तुतवृत्तान्तस्याशब्दार्थस्याप्रस्तुतक् रूपेणैव गम्यतया तेन रूपेण तत्र समारोपसिद्धेः। त्रापि तथैव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनानां लक्ष विभावनीयम् ॥ ६०॥

( अ० चं० ) सम्बन्धित्वेनैवेत्येवकारोक्तमेवार्थ सोपपत्तिकमाह । भय इति ॥ अप्रस्तुतकामुकसम्बन्धित्वानालिङ्गितरूपेणेत्यर्थः । त्य पासम्भवातादृशप्रवादानुपपतिरिति भावः । श्रिष्टविशेषणा न्द्रीत्यादौ मुखचुम्बनादेः स्वरूपतोप्यारोपस्यैव सत्त्वात्साधा षणायामुपष्टम्भकत्वेन प्रवादोपन्यासः। ननु तत्रापि तादश्री व्यत्वस्य तादृशवनिताकृतविपरीतरतपात्रत्वरूपस्याप्रस्तुत्तः पस्य स्वरूपतोऽप्यारोपस्यव सम्भवात्र तादृशप्रवादानुपपतिर अवः किचेति ॥ यक्तमिति । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वमिति पा दिति भावः ॥ लक्षणमिति । जातावेकवचनम् । "अयं भा पश्य रक्तश्चम्बति चन्द्रमाः । " इत्यत्र शक्तिव्यञ्जनाभ्यां म म्भसम्बन्धाश्रयश्चन्द्रो जारसम्बन्धिसातुरागपरनायिकासुण इति अय इति बोधः । अप्रस्तुतवृत्तान्ताभिन्नत्वेनाध्यवसितस्य बो वृत्तान्तस्य तादात्म्येनाप्रस्तुतारोपविषये प्रस्तुतधर्मिण्यत् वा मते तु सानुरागपरनायिकामुखचुम्बनाभिन्नप्राचीप्रारम्भसंगै छ जाराभिन्नश्चन्द्र इति बोधः । एवमुदाहरणान्तरेप्यनेनैव बोधप्रकारा ऊहनीयाः॥ ६०॥

> इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां समासीना लङ्कारप्रकरणम् ॥ २३ ॥

सु ष

स

त

F 7 Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri परिकरालंकारः २४] अलेकारचान्द्रकासमेतः । (१०३

परिकरालङ्कारः २४.

न्तुत विशेषणे। ता मुधांशुकलितोत्तंसस्तापं हरतु वः शिवः ॥ ६१ ॥ साह्यतः )-अत्र सुधांशुकितोत्तंस इति विशेषणं तापहर-

यथा वा-तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा। कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणे-धैर्यच्युति के मम धन्विनोऽन्ये॥

अत्र पिनाकपाणिरिति हरविशेषणं कुसुमायुध इत्यर्थल-नाह- भ्याहमर्थविशेषणं च सारासारायुधत्वाभिप्रायगर्भम्। यथा वा-सर्वाशुचिनिधानस्य कृतन्नस्य विनाशिनः। शरीरकस्यापि कृते मृदाः पापानि कुर्वते ॥ अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयत्वेनासंरक्षणीयत्वा-

भित्रायगर्माणि॥

दाह

नवृत्त

द्धेः।

नक्षा

। तथा

षणा

नाधा दशव

मिति

तस्य

तुतवृ पिता अ०चं० )-गुणीभूतव्यङ्गचस्य प्रभेदभूतसमासोक्त्यलङ्कारप्रसङ्गातत्प्रभेदं परिकरालङ्कारं लक्षयति-अलङ्कार इति ॥ अलङ्कारत्वोत्कीर्तनं च दोषा-भावेतेव गतार्थत्वमिति शङ्कानिरासार्थम् । तत्प्रपश्चनं चाप्रे करिष्यते। अया साभिप्राये प्रकृताथोंपपादकार्थविषयकाभिप्रायपूर्वकं तथाभूतार्थव्यञ्जक यां प्र इति यावत् । इत्यं च प्रकृताथोंपपादकार्थव्यञ्जकविशेषणत्वं लक्षणं नामुख बोध्यम् । ध्वनावतिव्याप्तिवारणाय प्रकृतार्थोपपादकेति । हेत्वलङ्कार-बारणाय बोधकत्वं विहाय व्यञ्जकत्वनिवेशः। वक्ष्यमाणपरिकरांकुरा-ण्यान्व छङ्कारवारणाय विशेषणेति । तत्र तु विशेष्यं तथेति नातिप्रसङ्गः॥ भसंगी मुधांश्विति । सुधांशुना कलितः कृत उत्तंसः शेखरो येन इति हरविशे-नैव न षणम्। "उत्तंसः कर्णपूरे स्याच्छेखरे चावतंसवत्।" इति विश्वः। सामर्थ्याभिप्रायं सामर्थ्यव्यञ्जकम् ॥ तवेति । इन्द्रं प्रति कामस्योक्तिः। तव प्रसादात्कु सुमायुधोप्यहं मधुं वसन्तमेवैकं मुख्यं सहायं लब्धा रोत्त्य' पिनाको धनुर्विशेषः पाणौ यस्य तादृशस्यापि हरस्य धैर्यच्युति धैर्यस्ख-लनं कुर्याम् । अन्ये धन्विनो धतुर्धरा ममपुरः के। अगणनीया इत्यर्थः।

[ पारिक लंकारः व कुसुमायुध इति विशेषणं चेत्यन्वयः ॥ अर्थलभ्येति । कुर्यामा पुरुषाक्षिप्तत्यर्थः । अभिप्रायगुर्भमभिप्रायपूर्वकम् । अत् एवाक्ष अरुपाद्यात्ययम् । सर्वेषामा विन्य रक्तपूर्यरेतोविण्मूत्रादीनां निधानस्य स्थानभूतस्य कृतप्रस्य उत्त पानादिकृतोपकारनाशकस्य शरीरकस्य । शरीरकस्येति क्रि कप्रत्ययः । कृते तदर्थ तत्संरक्षणार्थमिति यावत् । विशेषणानि

11

34

वाक

सए

गोव

भूल

चार

भव

तस् मह

इति

नि

्रेप श्व

(कुव०)-व्यास्थं नैकतया स्थितं श्रुतिगणं जन्मी न वल्मी नाभौ नाभवमच्युतस्य सुमहद्भाष्यं च नाभाषि चित्रार्थो न बृहत्कथामचकथं सुत्राम्णि नासं गुरु देंव त्वद्गुणवृन्दवर्णनमहं कर्तुं कथं शक्तुयाम्॥

क्तानि तस्य शरीरस्य॥

अत्र श्रुतिगणं न व्यास्थमित्यादीनि विशेषण स्वस्मिन्व्यासाद्यसाधारणकार्यकर्त्वनिषेधमुखेन व्यास इत्याद्यभित्रायगर्भाणि। तत्राद्ययोरुदाहरणयोहि विशे विशेषणं, समनन्तरयोः प्रत्येकं बहू नि विशेषणानि। त भि प्रथमोदाहरणे सर्वाणि विशेषणान्येकाभिप्रायण इत्य पदार्थक्तपाणि च द्वितीयोदाहरणे भिन्नाभिष्रायगा हेतु वाक्यार्थरूपाणि चेति भेदः । एतेषु व्यङ्गचार्थसद्रावे पि ध्वनिव्यपदेशः । शिवस्य तापहरणे मन्मथस्य केमु अ० : न्यायेन सर्वधन्विधैर्यभञ्जकत्वे शरीरसंरक्षणार्थे पाण त्वह रतां मूढत्वे स्वस्य वर्णनीयराजग्रणकथनाशक्तत्वे चर्वा मित् एवोप्स्कारकत्वात्।। अत एव व्यङ्गस्य वाच्यपरिका त्परिकर इति नामास्यालङ्कारस्य। केचित्तु निष्प्रयोजी स्ती शेषणोपादानेऽपुष्टार्थत्वदोषस्योक्तत्वात्सप्रयोजनत्वं णस्य दोषाभावमात्रं न कश्चिदलङ्कारः। एकनिष्ठताः नेकविशेषणोपन्यासे परं वैचित्र्यविशेषात्परिकर् लङ्कारमध्ये परिगणित इत्याहुः। वस्तुतस्त्वनेकविशेष पन्यास एव परिकर इति न नियमः । श्लेषयमका

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

हेकार: २४]

नि

नीः

3

कर

नाहा

कारि

दुष्टार्थदोषाभावेन तत्रकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्य किवन्यासे विच्छित्तिविशेषसद्भावात्परिकरोपपत्तेः।

यथा-अतियजेत निजां यदि देवता-मुभयतश्चयवते जुषतेऽप्यघम्। क्षितिभृतैव सदैवतका वयं वनवताऽनवता किमहिद्रहा॥

अत्र हि पुरुहूतपूजो सुक्तात्रन्दादीन्प्रति भगवतः कृष्णस्य वाक्ये गोंदर्द्धनगिरिरेव चास्माकं रक्षकत्वेन देवतमिति स एव पूजनीयो न त्वरक्षकः पुरुहूत इत्येवं परं वनवतेति गोवर्द्धनगिरेविशेषणं काननवत्त्वात्रिर्झरादिमत्त्वाच पुष्प-ष मूलफलतृणादिभिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनानां गर्वा चायमेव रक्षक इत्यभिप्रायगर्भम् । एवमत्र साभिप्रायैक-गोहि विशेषणविन्यासस्यापि विच्छित्तिविशेषवशादस्य सा-त भित्रायस्याऽलङ्कारत्वसिद्धावन्यत्रापि सुधांशुकलितोत्तंस गा इत्याद्ौ तस्यातमलाभो न निवार्यते। अपि च एकपदार्थ-गा हेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कार इति सर्वसम्मतम्। तद्रदेकस्या-वि विशेषणस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्वं युक्तमेव ॥ ६१॥

मु अ० चं०) - ज्यास्थमिति ॥ राजानं प्रति कवेरुक्तिः । हे देव राजन् ! पि त्वहुणानां वृन्दस्य समूहस्य वर्णनं कर्तुमहं कथं शक्तुयां शक्तो भवेय-व वि मित्यन्वयः । कुतस्तत्राह । यतोऽहमेकरूपतया स्थितं वेदसमृहं न व्या-स्थमनेकशाखारूपेण न विस्तारितवान् । तथा च तत्कर्ता व्यासो न भवामीति व्यज्यते । एवमग्रेऽपि । वल्मीकतो वल्मीकाज्जनमास्या-जिल्हें स्तीति जन्मी न भवामीति शेषः। तथा च नाहं वाल्मीकिरिति । अच्यु-तस्य नाभौ नाभवं नोत्पन्न इत्यनेन नाहं चतुर्मुख इति । सुमहद्भाष्यं महाभाष्यं च नाभाषिषं न भाषितवानित्यनेन नाहं सहस्रजिहः शेष इति । चित्रो विचित्रोथों यस्यास्तां बृहत्कथां न अचकथं न कथितवा-नित्यनेन नाहं तद्धक्ता शिवो गुणाढ्यो वेति । सुत्राम्णि इन्द्रे गुरुरप-्रानत्यनन नाह तद्वक्ता ।शवा गुणाढ्या वात । पुना । उक्तेषूदाहरणेषु देशको नासमित्यनेन नाहं वाक्पतिरिति च व्यज्यते ॥ उक्तेषूदाहरणेषु वैलक्षण्यं दर्शयति-तत्रेत्यादिना ॥ एकैकमेकस्य विशेष्यस्यैकमेव सम- (808)

नन्तरयोरनन्तरोक्तयोः प्रत्येकमेकं विशेष्यं प्रति । तत्रापि तयोकं मोक्ष एकाभिप्रायगर्भाण्येकार्थाभिप्रायपूर्वकाणि ॥ वाक्यार्थेति । ने लिङ्ग मित्यादिनिषेधवाक्यार्थषट्कस्योक्तरीत्या हेतुत्वेनान्तिमवाक्या हिल षणत्वादिति भावः। एतेषु उक्तोदाहरणेषु । ध्वनिज्यपदेशी व्यवहारः। तत्र हेतुमाह-तापहरणेत्यादिना ॥ तापहरणे इत्या म्यन्तचतुष्टयस्य वाच्य इत्यनेन सामानाधिकरण्येनान्वयः॥ क रकत्वादिति । तथा चापराङ्गरूपगुणीभूतव्यङ्गचभेदत्वान्न ध्वा हार इति भावः । नन्वेवमपि यथाश्रुतलक्षणस्य निःशेषच्यो ध्वनावतिव्याप्तिरित्यत आह-अत एवेति । वाच्योपस्कारका त्यर्थः । परिकरत्वाद् ङ्गत्वात् । तथा च परिकरपद्महिम्ना प्रकृत्विद पादकत्वस्य व्यङ्ग्यविशेषणस्य लाभान्नातिव्याप्तिरिति भावः। र्थेति भावप्रधानम् ॥ उक्तत्वादिति । "अर्थोऽपुष्टः कष्टो ज्याहा क्तदुष्क्रमग्राम्याः" इत्यादिनाऽलङ्कारिकैकक्तत्वादित्यर्थः । क्व तरेवास्यालङ्कारत्वेन कथनमत आह-एकनिष्ठेति । तादृशेति । प्रायेत्यर्थः॥ दोषाभावेनेति । अपुष्टार्थत्वस्य दोषत्वाभावेनेत्यर्थः। टालङ्कारसम्पत्या सहदयवैमुख्यरूपद्षकताबीजाभावादिति । विच्छित्तिश्चमत्कृतिः । परिकरत्वोपपत्तेः परिकरस्यालङ्कारत्वोल तत्र दोषः स्यात्मसत्त्या विच्छित्तिविशेषस्य तद्भावम्युक्तत्वाल त्तत्प्रयोजकमलङ्कारत्वमावश्यकमिति भावः । यमकस्थले उदार यथेति ॥ निजां देवतामतिक्रम्य यदि यजेत अर्थादेवतान्तरं । तदोभयतो लोकद्वयाच्च्यवते अश्यत्ययं पापमपि जुषते सेवता तीति यावत् । का निजा देवता तत्राह । वयं वनवता प्रशस्तक क्षितिभृता गोवर्द्धनगिरिणैव सदैवतका दैवतसहिताः। स एव दैवतमित्यर्थः । अनवताऽरक्षकेण अहिद्रुहा इन्द्रेण कि प्र मिति शेषः । अहिर्वृत्रासुरः ' अहिर्वृत्रासुरे सपें ' नन्वेवं सित तत्रवालङ्कारता स्यात्र तु सुधांशुकलितोत्तंस इत्या आह-एवमिति॥ विच्छित्तिविशेषेति दोषाभावप्रयुक्तविच्छिति त्तेत्यर्थः । ननु यमकादावपि तादृश्विच्छित्तिविशेषे मानाभा विच्छितिसामान्यन्तु पर्युद्स्तदोषाभावेनाप्युपपन्नम् । आपत्का द्स्तस्य मृच्छौचहीनस्यादोषस्याभावेनेव तदानीमपि मृच्छौन तिशयाधानमिति नालङ्कारत्वसिद्धिरित्यत आह-अपि चेति॥ द्भूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुभं हा सोपानपरम्परे वि ताकान्ताल्यालङ्कृते । अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्वा खालोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे॥" है

ŧ

ष

िर्वतरांकुराठंकारः प्राधानिक अलेकार किन्सिस्सि भिन्ना and equipate )

मि नोक्षस्य महामोहत्वे सुखालोकोच्छेदिनीत्येकपदार्थो हेतुरिति काव्य-ने किङ्गमलङ्कारत्वेन यथा स्वीकृतं न तु निहेंतुत्वदोषाभावमात्रतया वि-याके व्हिल्लिविशेषस्यानुभवसिद्धत्वात्तथेहापीति भावः॥ ६१॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां परिकरालङ्कार-प्रकरणम् ॥ २४॥

या 1 उप ध्विन

युते

:13

हित

1 8

रर्थः।

ति भ

त्वोक वास

उदाह

विते

तवन एवा

प्रय

ि विव

इत्याः

छति

नाभाग त्काल

होचा

11 11/8

计所 तसप

परिकरांकुरालङ्कारः २५.

क्विन्द्रा॰)-साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराङ्करः। चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुर्भुजः ॥ ६२ ॥ कुवल० )-अत्र चतुर्भुज इति विशेष्यं पुरुषार्थचतुष्ट्यदा-नसामध्याभित्रायगर्भम्।

यथा वा-फणीन्द्रस्ते गुणान्वकुं लिखितुं हैहयाधिपः। द्रष्टमाखण्डलः शक्तः काहमेष क ते गुणाः॥ फणीन्द्र इत्यादिविशेष्यपदानि सहस्रवदनाद्यभिप्राय-गर्भाणि ॥ ६२ ॥

तरं (अ० चं )-साभिप्राय इति ॥ अत्र विशेषणपदस्थाने विशेष्येति प्रक्षिप्य पूर्ववल्लक्षणं बोध्यम्। तच्च परिकरेऽतिन्याप्तिवारणार्थम्। लक्ष्ये लक्षणं सङ्गमयति-अत्रेति ॥ यद्यपि देवान्तरव्यावर्तकतया चतुर्भुज इति विशे-षणं तथापि चपादिसाधारणदेवपदशक्तेर्विष्णौ नियमनेन विशेष्यप्रती-त्यौपयिकतया विशेष्यपदत्वमभिमतं बोध्यम् । असन्दिग्धमुदाहरति-फणीन्द्र इति ॥ राजानं प्रति कवेरुक्तिः। तव गुणान्वकुं फणीन्द्रः शेषोऽसमर्थं इत्यध्याहार्यम् । एवमग्रेपि । हैहयाधिपः कार्तवीर्यः । आख-ण्डल इन्द्रः । उभयत्र गुणानित्यतुषज्यते । एष मर्त्यधर्मः अहं क ते गुणाः क्वेति कशब्दौ महदन्तरं सूचयतः। सहस्रमुखत्वादीत्यादिना सहस्रवाहुत्वसहस्रनयनत्वयोः सङ्ग्रहः। अत्र अनेकेषां विशेष्यपदानां तत्तद्भिप्रायगर्भत्वं विशेषः ॥ ६२ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानंद्टीकायां परिकाराङ्करा-लङ्कारप्रकरणम् ॥ २५ ॥

श्लेषाऽलंकारः २५.

ि इलंका

FH

प्रव ध

त्त

र्भच

H 83

7

(चंद्रा॰)-नानार्थसंश्रयः श्लेषो वण्यांवण्यांभयाश्रि सर्वदो माधवः पायात्स यो गङ्गामदीधरत्॥ अञ्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणा हितसक्तिना उच्चरद्वारिकीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः॥ ६

(कुवल॰)-अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः। स च त्रिवि प्रकृतानेकविषयः अप्रकृतानेकविषयः प्रकृताप्रकृता विषयश्च। सर्वदेत्यादिक्रमेणोदाहरणानि। तत्र स माधव इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयोहिरिहरयोः की प्रकृतश्लेषः। अद्यं कमलम्ब्यश्चन्द्रस्तयोरुपमानमाः नाप्रकृतयोः कीर्तनिमत्यप्रकृतश्लेषः। वाहिनीपतिः से पतिः समुद्रश्च। तत्र समितौ शस्त्रप्रहारोत्पतद्रिधा सेनापतेरेव वर्णनं प्रकृतिमिति प्रकृताप्रकृतः श्लेषः॥ यथा वा-त्रातः काकादरो येन द्रोग्धापिकरुणात्मना।

प्तनामारणस्यातः स मेऽस्तु शरणं प्रभुः ॥ नीतानामाकुलीभावं लुब्धेर्भूरिशिलीमुखैः । सहशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे ॥ असावुद्यमासूढः कान्तिमात्रक्तमंडलः । राजा ह्राति लोऽकस्य हृद्यं मृदुलैः करैः ॥

तत्राचे स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयो रामकृष्णयोः श्री दितीये उपमानत्वेनाप्रकृतयोः पद्महारिणयोः श्रेषः। त्री राजा हरित लोकस्येति चन्द्रवर्णनप्रस्ताव प्रकृति प्रत्ययोदितचन्द्रस्याप्रकृतस्य नवाभिषिक्तस्य नृपतेः श्री यदत्र प्रकृताप्रकृतश्रेषोदाहर्णे शब्दशक्तिमूलध्विति च्छन्ति प्राञ्चः, तत्प्रकृताप्रकृताभिधानमूलकस्योपनि रलङ्कारस्य व्यङ्गचत्वाभिप्रायं न त्वप्रकृतार्थस्यव व्यङ्गित्वाभिप्रायम्। अप्रकृतार्थस्यापि शक्तया प्रतिपाद्या

िं Sciant: २६ ] Digitizes रंजियार वारि हमासमिला Enhai and eG (ngo v र )

भिधेयत्वावश्यंभावेन व्यक्तयनपेक्षणात् । यद्यपि प्रकृतार्थं प्रकरणबलाज्झिटिति बुद्धिस्थे सत्येव पश्चात्रृपतितद्वाद्य-धनादिवाचिनां राजकरादिपदानामन्योन्यसात्रिधानबला-स्तद्विषयशक्त्यन्तरोन्मेषपूर्वकमप्रस्तुतार्थः स्फुरेत् । न चैतावता तस्य व्यङ्गचत्वम् । शक्तया प्रतिपाद्यमाने सर्वथेव व्यक्तयनपेक्षणात्पर्यवसिते प्रकृतार्थाभिधाने प्रश्चातस्फुरित चेत् कामं गृहश्चेषो भवतु । अस्ति चान्य-वापि गृहः श्चेषः ।

अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वी-रलघृविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः । सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिक्कारकास्तटीर्विभर्ति ॥

अ॰चं )-श्रेषं लक्षयति-नानार्थेति ॥ नानार्थस्य शब्दस्य संश्रयो योजनं क्रेष इति लक्षणम् । वण्येत्यादि विभागः । वण्यं चावण्यं च वण्याव-ण्योभयं च एतत्त्रयाश्रितस्तद्विषय इत्यर्थः॥ सर्वेति । सर्वदः स माधवः पायात्। यः अगं गोवर्द्धनपर्वतं गां पृथ्वीं च वराहावतारे धृतवानिति विष्णुपक्षे । हरपक्षे तु स उमाधवः सर्वदा पायात्।यो गङ्गां धृतवानि-त्यर्थः । हरिणेन मृगेणाङ्करूपतया आहिता कृता सिक्तः सङ्गो यस्येति चन्द्रपक्षे। हरिणा सूर्येणेति कमलपक्षे। उच्चरच्छस्रपातैरुद्रच्छत्कीलालं रुधिरं यस्य स वाहिनीपतिः सेनापतिः। तथा वाहिनीनां नदीनां पतिः समुद्रश्चेति पक्षे कीलालं जलम् । समितौ संग्रामे ॥ त्रात इति । येन करुणायुक्तान्तः करणेन द्रोहकर्तापि अद्रो भयशून्यः काकस्त्रातो रिक्षतो न तु हतः । स पवित्रनामा रणे ख्यातो विभू रामो मे शरणमस्त्वत्यर्थः । कृष्णक्षे तु काकोद्रः कालियस्पः पूतनाया राक्ष-स्या मारणेन ख्यात इति शेषः॥ नीतानामिति । दियतां प्रति नायको-क्तिः। तव ईक्षणे नेत्रे कमलानां पद्मानां हरिणानां च सहशे स्त इत्य-न्वयः। कीदृशानाम्। वने जले अर्ण्ये च वृद्धि प्राप्तानाम्। तथा लुब्धैः लोभशीलिर्भूरिभिः शिलीमुखैः भ्रमरैराकुलीभावं ज्याप्ततां नीतानामिति पद्मपक्षे । हरिणपक्षे तु लुब्धेः व्याधेः । कर्तृभिः । भूरिशिलीमुखैर्वाणैः । करणभूतैः । आकुलीभावं चपलतां नीतानामित्यर्थः । भृगप्रभेदे कमलः' इति विश्वः॥ असाविति । उद्यं शैलमभिवृद्धिं च । रक्तं रक्त-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwa

श्रित ।।६।

ना । ६१ त्रेवि

त्तां स

की मात्र

देः से दुधा

11

। क्षे

। तृती प्रकृता १: श्लेष

विनि

त्यङ्ग शरास

शिक्षांकार

म

य

6

वर्णमतुरक्तं च, मण्डलं बिम्बं देशश्च, राजा चन्द्रो चपश्च, मृह वर्णमनुरक्त च, मण्डल । बन्य पुरान्त्र । प्रत्यग्रोदितेति । अभिनवो मा भिनवैरलपश्च, करः किरणश्रास्त्रवास्त्र । त्या विकास किर्मा व्यक्त विकास क्यं ऋष इत्याशंक्याह-यदिति ॥ अलङ्कारस्यति । न चैवं शब्द्रशा मूलवस्तुध्वनेरुच्छेद इति वाच्यम् । "शनिरशनिश्च तमुचैनि कुप्यसि नरेन्द्र यस्मे त्वम्। यत्र प्रसीद्सि पुनः स भात्युदारोक्ष रश्च॥" इत्यत्र शनिविरुद्धरूपे प्रस्तुतेऽशनिशब्देनाभिधया प्रतीर नेऽपि तन्मूळकस्य विरुद्धावपि त्वद्तुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुतः वस्तुध्वनरशनिशब्दव्यक्तिमृलस्य सम्भवात् । अलङ्कारस्येत्यस्य लक्षणत्वात् । अन्योन्यसित्रधानवलात्परस्परार्थसम्बन्ध्यर्थवाचकश समभिज्याहाररूपशब्दान्तरसन्निधिबलात्। तथा चाप्रकृतेप्यभिधा यामकमस्तीति भावः। एतावता पूर्वापरभावमात्रेण तस्याप्रकृताः सूर्य तथ गढकोष इति। गढत्वं चाप्रकृतत्वेन द्वितीयार्थस्य शीघ्रमप्रत्ययात ॥ धि मिति। माघे रैवतकगिरिवर्णनम् । अयं गिरिस्तटीर्विभर्तीत्यन्ता हिर्दि किंभताः । अतिजरठा अत्यन्तं कठिनाः । प्रकामगुर्वीरतिमहत्व क्रे अलघुभिर्विलम्बमानैमेंघैर्वाप्ताः। निरन्तरं प्राणिनामगम्यहःपाः। ए णता तिर्यग्दन्तप्रहारिणो दिग्गजा यासु ताः। वृद्धवेश्यापक्षे तु जरहाणि जीर्णाः पयोधराः कुचाः । अगम्याः सङ्गमायोग्याः । परिणते प्रकटे वि का रिके यासां ता इत्यर्थः । दिग्वर्तुलं दशनक्षतं करिका नखक्षतम तः ' दिग्दष्टं वर्तुलाकारं करिका नखरेखिका । ' इति याद्वः ॥ वि क

(कुवल॰)-मन्दमग्निमधुर्यमोपला दर्शितश्वयथु चाभवतम दृष्टयस्तिमिरजं सिषेविरे दोषमोषधिपतरसित्रधी अत्र हि समासोत्त्युदाहरणयोः प्राकरणिकेथं प्रकर्ण वशाशज्झिटिति बुद्धिस्थे विशेषणसाम्याद्प्रकृतोऽपि वृह् वेश्यावृत्तान्तादिः प्रतीयते । तत्र समासोक्तिरभङ्गक्षे इति सर्वेषामभिमतमेव । एवमन्यत्रापि गूढश्लेषे ध्वरि बुद्धिर्न कार्या। यथा वा-

रम्या इाति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्द्धयन्तीः। यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिर्वलभीर्युवानः॥

अत्र द्वितीयान्तविशेषणसमर्पितार्थान्तराणां न शब्द-नवा मामध्येन वधू भिरन्वयः विभक्तिभेदात् । न च विभक्ति-विमातिकारि तदन्वयाक्षेपकं साधम्धमिह निबद्धमस्ति। यतः-"एतस्मित्रधिकपयः श्रियं वहत्त्यः दशि

सङ्क्षोभं पवनभुजा जवेन नीताः। वाल्मीकर्रहितरामलक्ष्मणानां साधम्यं द्धति गिरां महासरस्यः॥"

इत्यत्रेवाक्षिप्तश्चेषो भवेत्।

र्गितः

रोज

तीय

रुत :

यस्य

त्रेधी

प्रशासिक )-मन्द्रमिति ॥ ओषधीनां पत्युश्चन्द्रस्यासित्रधौ सत्यर्यमोपलाः मधा सूर्यकान्ता मन्दीभूतमित्रं धृतवन्तः । तमः द्शितः श्वयथः पुष्टत्वं येन प्राप्त तथाऽभवत् । दृष्ट्यस्तिमिरजं द्रोषमान्ध्यं सिष्विरे । पक्षान्तरे ओष-यन्क ध्रिपतिवैद्यः। एवं मन्दाग्नित्वशोथितिमिराणि रोगविशेषाः। वृत्तान्ता-दिरित्यादिपद। द्रोगिवैद्यवृत्तान्तः परिगृह्यते ॥ अभङ्गश्लेष इति । तथा च पु जरु पन्नः स्यादिति भावः॥रम्या इति । माघ एव द्वारकावर्णनम् । यस्यां द्वार-वे क्विकायां युवानो वधूभिः समं वळभीः प्रास्त्रात्रोकित्रवर्णनम् । यस्यां द्वार-तवन्तः। किम्भूताः। रम्याः इति हेतोः पताका वैजयन्तीः प्राप्तवतीः। विविक्ता विजनाः इति हेतोः रागं रितं वर्द्धयन्तीः। नमन्ति वर्छी-**स्थित**म् कानि छाद्नपटलमान्ता यासां ताः। वधूपक्षे पताकाः सौभाग्यानि। 'पताका वैजयन्त्यां स्यात्सोभाग्यनाटकाङ्कयोः' इति मेदिनी। राग-मतुरागम्, विविक्ताः सतीत्वेन पवित्राः नमत्त्रिवलीकाश्चेति ॥ न चेति। त्तम यत इत्यस्य इत्यत्रैवाक्षिप्तः श्लेषो भवेदित्यग्रेतनेनान्वयः। एतस्मित्रि-ति तत्रैव रैवतकगिरिवर्णनम् । एतस्मिन्गरौ महत्यः सरस्यः वाल्मी-करण केर्नुनेगिरां साधम्यं सादृश्यं द्धति धारयन्ति । किम्भूतानां गिराम्। पे वृद्ध अरहितो सम्बद्धो रामलक्ष्मणो यासु तथाभूतानां सरसीपक्षे अर-हिताः संयुक्ताः रामाः पतयो यासां तथाभूता छक्ष्मणाः सारसविनता ाङ्ग<sup>क्षेत्र</sup> यामु ता इति । किम्भूताः सरस्यः । अधिकां जलशोभां वहन्त्यः पवन-ध्वति सम्भूतेन वेगेन संक्षोभं तरङ्गाकुलत्वं नीताः प्रापिताः । वाल्मीकिगर-स्तु। अधिकाः कपयो यासु ताः पवनभुवा हनूमता वेगेन निजेन संक्षो-क्रियोविशेषणं सहार्थत्वेनाप्युपप-भमुद्भटत्वं प्रापिता इति ॥ त्रम् । वधूषु शिलष्टविशेषणार्थान्वयात्राक् द्रागप्रतीतं कुव०)-समिमत्येतसु

साम्यं नालम्बतं तस्माद्रथसौन्दर्यब्रहादेव तद्वा सन्धानमिति गूढश्लेषः । तद्तु तद्रलादेव साधम्यार्थकलपनिमिति वाच्यस्यवापमालङ्कारस्याक्ष्मान्द्र मित्यलं प्रपञ्चेन । तस्मात्सिद्धं श्लेषत्रैविध्यम् । एवं न प्रकारान्तरेणापि द्विविधः सम्पन्नः। उदाहरणगतेष कीलालवाहिनीपत्यादिशब्देषु परस्परविलक्षणं पद् कुव मनपेक्ष्यानेकार्थक्रोडीकारादभद्गः । सर्वदो माधवः गङ्गां हरिणाहितशक्तिनेत्यादिशब्देषु परस्परविल पद्मकुमपेक्ष्य नानार्थकोडीकारात्समङ्गः श्लेष इति सभङ्गश्लेषः शब्दालङ्कारः । अभङ्गश्लेषस्त्वर्थालङ्कार केचित्। उभयमपि शब्दालङ्कार इत्यन्ये। उभयमप्र ङ्कार इति स्वाभिप्रायः। एतद्विवेचनं तु चित्रमीमां द्रष्ट्रव्यम् ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

वस्

नेन

भव

का

मा क

वग

प्रव

46

त

ए

9

( अ० चं० )-तन्वत्रापि समितित्यस्य तुल्यार्थत्वात्साधम्यनिवन्धोत कुतो न क्षेषाक्षेपस्तत्राह-सममिति ॥ द्राक्शीव्रं साम्यार्थ साम कत्वम् । तथा चानुपपत्यभावात्तनमूळक आक्षेपो न सम्भवतीति कथं तर्हि तदवगमस्तत्राह-अर्थसौन्दर्यति ॥ विशेषणानां वधुमि चमत्कृतेरतुसन्धानात्तदन्वयतात्पर्यग्रह इति भावः । तद्तु श्लेण न्धानानन्तरम् । तद्वलाच्छ्लेषवलात् ॥ साधम्यार्थेति । साधम्येह स्येत्यर्थः। अर्थसाम्याभावेपि सक्लक्लं प्रमेतज्ञातं सम्प्रति सर्धाः म्बमिवेत्यादिवच्छब्दसाम्यस्य सम्भवादिति भावः। एवकारेण व त्वव्यवच्छेदः । तत्र तयोर्मध्ये ॥ शब्देति । जतुकाष्ठन्यायेन शब्द श्चिष्टत्वादिति भावः । अर्थेति शब्दाभेदादेकवृन्तगतफलद्भयन्यार्थे योरेव श्लिष्टत्वादिति भावः । केचिद्लङ्कारसर्वस्वकाराद्यः॥इ मपीति । सभङ्गाभङ्गश्लेषद्रयमपीत्यर्थः । शब्दस्य परिवृत्त्यसर्ह न्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्गतत्वावधारणादिति भावः। अन्ये मम्मर्स नन्वभिप्रायस्यार्थाळङ्कारमध्यकथनाद्वगतस्यापि विशेषतः कथगा रेण कथमुपपत्तिरित्याशङ्कचाह--एतदिति ॥ यद्यप्युत्प्रेक्षाग्रन्थाल् चित्रमीमांसा न कापि दृश्यते तथाप्ययमाशय उन्नीयते । चमलाप मुखप्रेक्षित्वाद्थां लङ्कारत्विमिति । अनुप्रासयमकादेस्तु न चमत्कार मुखप्रेक्षित्वमिति न तेषामर्थालङ्कारत्वपि तु शब्द्वैचित्र्याच्छब्दा रत्वमेवेति ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां श्लेषालङ्कारप्रकरणम् ॥१

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः२७] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (११३)

अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः २७.

क्यान्द्रा॰)-अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुताश्रया। एकः कृती शकुन्तेषु योन्यं शकान्न याचते॥६५॥

प्रकृतक )-यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तवर्णनं प्रस्तुतवृत्तान्तावगतिपर्य-वसायि तत्राप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । अप्रस्तुतवृत्तान्तवर्ण-वेल नेन प्रस्तुतावगतिश्च प्रस्तुताप्रस्तुतयोः सम्बन्धे सति भवति । सम्बन्धश्च सारूप्यं सामान्यविशेषभावः कार्य-कारणभावो वा सम्भवति । तत्र सामान्यविशेषभावे सा-मान्याद्विशेषस्य विशेषाद्वा सामान्यस्यावगतौ द्वैविध्यम्। कार्यकारणभावेऽपि कार्यात्कारणस्य कारणाद्वा कार्यस्या-वगतौ द्वैविध्यम्। सारूप्यातु एको भेद इत्यस्याः पञ्च न्धोर प्रकाराः। यदाहः-तिभन

"कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते साति। तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्याति च पञ्चधा ॥'' इति ।

तत्र सारूप्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणम् एकः कृतीति । अत्राप्रस्तुतचातकस्य प्रशंसा प्रशंसनीय-त्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे क्षुद्रेभ्यो याचनात्रिवृत्ते मानिनि पर्यवस्याति।

यथा वा-आबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभितिः रारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि था।

मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥

अत्र शुनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे कुत्रिमवेषव्यवहारमात्रेण विद्वताभिनयवति वैधेये पर्य-वस्यति॥

न्वा शक

च

**a**:

1

ार

प्युध

मांस

साम

वूभिर श्लेषा

म्यंहर

सुधांः

ग व्य

ाटदर याये

11 3 सहत

मटभा थनमन्त

न्धान

त्काएँ

त्कार हार

T III

[ अप्रस्तुतप्र<sub>हेका</sub>रः क्रवलयानन्दः। (888)

( अ०चं० )-अप्रस्तुतेति ॥ सा अप्रस्तुतप्रशंसा प्रस्तुताश्रया मस्यात्र स्व श्रयः प्राधान्येन तात्पर्यविषयो यस्यास्तथाभृता । प्रस्तुतपरम्भाव भेद श्रयः भावान्यन सार्यन्यम् । एक इति । कृती कुशलः । श्रकुन्तुः मध्ये यश्चातकः शक्रादिन्द्रादन्यं न याचत इत्यर्थः ॥ कार्ये इति विधाय प्रस्तृते सति तद्न्यस्य कारणस्य । वचः प्रतिपाद्नं निमित्ते पवना प्रस्तृते सति तदन्यस्य कार्यस्य । एवं सामान्ये प्रस्तुते सिन्द्व न्यस्य विशेषस्य । विशेषे प्रस्तुते सति तद्न्यस्य समान्यस्य प्रस्तृते तदन्यस्य तत्सदृशस्येत्यर्थः । अन्यशब्दस्य प्रतिसम्ब त्वात्। तत्सरूपे तत्सदृशे॥ आबद्धेति। आबद्धाः याः कृतिमा स्कन्धलोमानि तैर्जिटिला व्याप्ता अंसिमित्तिः स्कन्धदेशो यह तदा श्वा ग्रानको मृगपतेः सिंहस्य पदवीं स्थानं यद्यारोपितः। ता मान टायुक्तत्वेन सिंहसाम्यं प्रापित इत्यर्थः । तथापि म्तानामिभानां शोषा कम्भतरस्य पारने विदारणे लम्परस्य व्यसनिनो हरिणानाम नादं सिंहनादं कथं किरण्यतीत्यर्थः । अभिनयवत्यनुकर्वतीतिः न्तम् । वैधेये मूर्खे । 'मूर्खवैधेयवालिशाः' इत्यमरः ॥

(कुव०)-यथा वा-

अन्तिश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहवो बिश्वानु कथं कमलनालस्य मा भूवन्भङ्गुरा गुणाः। मान अत्र कमलनालवृत्तान्तकीर्तनं तत्सरूपे बहिः खे एवं जायत्सु भ्रातपुत्रादिभिरन्तः कलहं कुर्वाणे पुरुषे रण स्यति । एवं च लक्ष्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्दः स्तुर्ति द्रष्ट स्वरूपाख्यानसाधारणकीर्तनमात्रपरी द्रष्टव्यः। का सामान्यनिबन्धना यथा-

विधाय वैरं सामर्षे नरोऽरौ य उदासते। प्रक्षिप्योदर्चिषं कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्॥ अत्र प्रागेव सामर्षे शिशुपाले रुक्मिणीहरणाद्वें। कृतवता कृष्णेन तस्मित्रुदासितुमयुक्तमिति प्रस्तुते तत्प्रत्यायनार्थं सामान्यमभिहितम्।

(अ०चं०)-अन्तरिति ॥ छिद्राणि रन्धाणि दोषस्थानानि च। क्षिर्वं श्काः खलाश्च । भङ्करा भङ्गशीलाश्च । गुणाः सौभाग्याद्यस्त

तर

किस्सारः २७]

स्वी मा

गम

ति ह

मस्यात्र स्तुतिनिन्दोद्रासीनस्वरूपाख्यानमात्रमिति ऋष्टिवशेषणत्वमिति मित्र भेदः॥ एवं चेति। उक्तोदाहरणेषु प्रस्तुतपरस्याप्रस्तुतवर्णनस्य तु क्षेत्र सतीत्यर्थः ॥ विधायेति । ये नरा मनुष्याः सक्रोधेऽरौ शत्रौ वैरं ति विधायोदासीना भवन्ति ते कक्षे तृणे उद्चिषमग्नि निक्षिप्याभिमारुतं ने पवनाभिमुखं शेरते निद्रां कुर्वन्तीत्यर्थः ॥

क्षित्व )-यथा वा-सौहार्द्स्वर्णरेखाणामुचावचभिदाज्ञषाम्। परोक्षमिति कोप्यस्ति परीक्षानिकषोपलः॥ ₹Ū

अत्र यदि तवं प्रत्यक्षमिव परोक्षेऽपि मम हितमाचरसि यसंतदा त्वमुत्तमः सुहदिति विशेषे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सा-

गामान्यमभिहितम्। नां शोषानिबन्धना यथा-

अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्छनः । केसरी निष्ठरक्षितमृगयूथी मृगाधिपः॥

अत्र कृष्णं प्रति बलभद्रवाक्ये मार्दवदृषणपरे पूर्वप्रस्ता-हि वानुसारेण क्रर एव ख्यातिभाग्भवति न तु मृदुरिति सा-मान्ये वक्तव्ये तत्प्रत्यायनार्थमप्रस्तुतो विशेषोऽभिहितः। खें एवं बृहत्कथादिषु सामान्यतः कञ्चिद्धं प्रस्तुत्य तद्विव-षे रणार्थमप्रस्तुतकथाविशेषोदाहरणेष्वियमेवाप्रस्तुतप्रशंसा

तिरिद्रष्टव्या ।

कारणनिबन्धना यथा-

हतसारामिवेन्दुमण्डलं द्मयन्तीवद्नाय वेधसा। कृतमध्याबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥

अत्राप्ताकरणिकेन्दुमण्डलगततयोत्प्रेक्यमाणेन र त न्तीवद्ननिर्माणार्थ सारांशहरणेन तत्कार्यरूपं वर्णनीय-त्याप्रस्तुतं दमयन्तीवद्नगतलोकोत्तरं सौन्दर्यं प्रतीयते। क्षिंवं०)-सौहाईति॥ सौहार्दानि मैत्राण्येव स्वर्णरेखा इति रूपकम्।तासां त्त परीक्षणे निकवीयलः परोक्षमिति संज्ञितः कोऽप्यस्तीत्यन्वयः ॥ अङ्केति ।

(388)

क्रवलयानन्दः। [ अप्रस्तुतप्रश्लेका

या

र्या

त्र

य

ि

भगलाञ्छन इत्युच्यत इति शेषः । निष्ठुरं क्षिप्तानि निरस्तानि सं मृगलान्छन इत्युच्यत इति प्रम्याधिप इत्युच्यत इति प्रम् मण्डलविशेषणम् ॥

( कुव॰ )-यथा वा-मदीये वरदराजस्तवे-आश्रित्य नूनममृत्युतयः पदं ते देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिमुख्याः। लावण्यपुण्यनिचयं सुहदि त्वदास्ये विन्यस्य यान्ति मिहिरं प्रतिमासभित्राः।

अत्राप्राकरणिकचन्द्रकर्तृकतयोत्प्रेक्ष्यमाणेन लाः ण्यनिचयविन्यासेन कारणेन तत्कार्थमनन्तकोति लावण्यशालित्वमनन्यमुखसाधारणं भगवन्मुखे वर्ष तया प्रस्तुतं प्रतीयते। तथा हि चन्द्रस्तावनमन्त्रि व द्धिक्षयाभ्यामभेदेऽपि भेदाध्यवसायाद्वा प्रतिमासं कि त्वेन वर्णितस्तेनातीताश्चन्द्रा अनन्तकोष्टय इति ल ह कालस्यानादित्वात्सर्वेषां च तेषामाकाशसमाश्रयण अ० महिम्रा भगवचरणसमाश्रयत्वेनाध्यवसितम् । भगव प्रपत्नानां च देहक्षयोपस्थितौ परमपदप्राध्याभि दि तदानीमेव स्वसुहद्वर्गे स्वकीयसुकृतस्तोमनिवेशनं न् सूर्यमण्डलप्राप्तिश्चेत्येतत्सर्वे श्रुतिसिद्धमिति । तह धेन तेषां देहक्षयकालस्यामावास्यारूपस्योपस्थिती लावण्यस्य प्रहाणं निभित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसाहण्ये रूपोपचरिततत्सौहार्दवति भगवनमुखे न्यसनमुले यद्यपि सुहद्रहुत्वे तावदलपपुण्यसङ्क्रमो भवति व अत्र सुह्दित्येकवचनेन भगवन्मुखमेव चन्द्रस्य स्ह मुखान्तराणि चन्द्रसादृश्यगंधस्यास्पदानीति भगव स्येतरमुखेभ्यो व्यतिरेकोऽपि व्यञ्जितः। ततश्च ति

ाः

लाव

कोरि

वर्ण

सह

तिरि

स्ताति सर्वेषां स्वस्वयावलावण्यविन्यसनोत्प्रेक्षणेन प्राग्वणितः इति प्रस्तुतोर्थः स्पष्टमेव प्रतीयते । यद्यपि श्रुतौ सूर्यमण्डल-लमा भूगात्यनन्तरभाविविरजानदीऋमणानन्तरमेव सुहत्सुकृत-संक्रमणं श्रूयते तथाऽपि शारीरकशास्त्रे तस्यार्थवशात्रा-भावः स्थापित इति तद्तुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम् ॥ र्यानिबन्धना यथा-

नाथ त्वदङ्घिनखधावनतोयलग्रा-स्तत्कांतिलेशकणिका जलिंध प्रविष्टाः। ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो नूनं समुद्रनवनीतपदं प्रपन्नाः।

अत्र भगवत्पादाम्ब्रुजक्षालनस्पायां दिव्यसरित्यलक-न्त्रिकरसादिवल्लग्नानां तथा सह समुद्रं प्रविष्टानां तन्नल-।सं कान्तिलेशकणिकानां परिणामतया सम्भाव्यमाने समु-ते ल द्रनवनीतपद्वाच्येन चन्द्रेण कार्येण तन्नखकान्त्युः कर्षः प्रतीयते ॥

त्रयणं अ॰चं॰ )-आश्रित्येति ॥ हे देव ! प्रतिमासं भिन्ना अमृतग्रुतयश्चन्द्रास्ते भगह विष्णोः पदमाकाशमेव पदं चरणमाश्रित्य देहस्य क्षये उपनतं सम्पन्नं यामि दिव्यपदस्याभिमुखत्वं येषामेवंभृताः सन्तस्त्वदास्यरूपे मुहृदि मित्रे वेशां त्नं लावण्यस्वरूपस्य पुण्यस्य निचयं विन्यस्य मिहिरं सूर्यं प्रति यान्तीत्यन्वयः ॥ मन्त्रलिङ्गादिति । नवो नवो भवति जायमान इत्या-दिमन्त्रसामर्थ्यादित्यर्थः । मन्त्रस्य मानान्तरसिद्धार्थानुवादकत्वादाह-। तर वृद्गिति॥ श्रुतीति । "तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः थती सुंकृतसुपयन्ति अप्रिया दुष्कृतस्" इति कौषीतकी श्रुतिः। "स याव-नेरूपि साहण दिस्प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छतीति स वायुमागच्छति स तत्र विजि-हीते यथा रथचक्रस्य स्वं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति" त्प्रेक्षि इति च श्रुतौ स आदित्यमागच्छतीत्यनन्तरं "स आगच्छ्ति विरजां न्दीं तां मनसैवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते" इति श्रुतौ । शारीर-ते त केति। शरीरे भवः शारीरः स एव शारीरक आत्मा तत्प्रतिपादके इत्यर्थः । अर्थवशात्प्रयोजनवशात् । पूर्व पापादित्यागाभावेऽर्चिरा-मगवी दिमार्गप्राप्तिपूर्वकब्रह्मप्राप्तेरसम्भवेन पाठकमस्यार्थक्रमेण बाधादिति

[ अप्रस्तुतक उड्डा भावः ॥ स्थापित इति । साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ॥ का पश्च नावः ॥ स्थापितः इति । त्यापितः । वश्चितः । त्यापितः । समुद्रं प्राप्ताः। ता एव च कणिकास्तस्य जलधेर्मथनेन सान्द्रत्राष्ट्रव समुद्रसम्बन्धिनवनीतस्य चन्द्रस्य पदं प्राप्ताः । चहत्यध्य परिणता इत्यर्थः । तया तद्वारेण तदित्यनन्तरं हेतुरिति शेषः किले .तुनखकान्त्युत्कर्ष इत्यर्थः॥

माल

कम

न्वय

पर्वा

तिर तरा

यास

मेव

कार 11 E

नां

णा

अप्र

प्रस नी

स्य

सुर

Ŧ ना

ज्ञा

व

( क्वल॰ )-यथा वा-

अस्याश्चेद्गतिसौक्रमार्यमधुना हंसस्य गर्वेरलं सँहापो यदि धार्यतां परभृतैर्वाचंयमत्वव्रतम्। अङ्गानामकठोरता यदि दृषत्रायैव सा मालती कान्तिश्चेत्कमला किमन बहना काषायमालम्ब अत्र नायिकागतिसीकुमार्यादिषु वर्णनीयत्वेन तेषु हंसादिगतगर्वशान्त्यादिरूपाण्यौचित्येन सम मानानि कार्याण्यभिहितानि। एतानि च पूर्वोता इव न वस्तुकार्याणि किन्तु तन्निरीक्षणकार्याणि।

''लजा तिरश्रां यदि चेतिस स्या-दसंशयं पर्वतराजपुत्रयाः। तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्यु-र्वालिप्रयत्वं शिथिलं चमर्यः ॥''

इत्युदाहरणान्तरे तथैव स्पष्टम् । अङ्गानामकर्ण ततीयपादे तु वर्णनीया इसीकुमार्यातिशयनिरीक्षण त्वमपि नार्थाक्षेप्यमालतीकठोरत्वे विवक्षितम् । योगिविशेषापेक्षकठोरत्वस्य तदकार्यत्वात्किन्तु तर् रेव । इदमपि त्वदङ्गमार्दवे दृष्ट इत्याद्यदाहरणान्तरे स्पष्टम् ॥ अर्थस्य कार्यत्व इव बुद्धेः कार्यत्वेपि कार्या न्धनत्वं न हीयत इति । एताहशान्यपि कार्यनिका प्रस्तुतप्रशंसायामुदाहतानि प्राचीनैः। वस्तुतस्तुत रेकेपि न दोषः । न ह्यप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुताप्रस्ती

तमः उड्डा(: २७]

वश्वविध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते । सम्बन्धान्तः विविष दर्शनात्।।

द्राष्ट्र वं०)-अस्या इति । अस्याः कामिन्याः गतिसौकुमार्यं दृष्टं चेदि-के त्यध्याहारेणान्वयः। एवं सँह्रापो भाषणं यदि श्रुतस्तदा परभृतः को-क्षि किलैं वाचं यच्छतीति तथा तस्य भावो मौनमेव व्रतं धार्यतां साध्यताम् । अकटोरता मार्दवं यदि दृश्यते तदा सा प्रसिद्धा मालती द्रषत्प्रायेव पाषाणतुल्येव लक्ष्यत इति । कान्तिर्दृष्टा चेत्तदा कमला लक्ष्मीः काषायं वस्त्रमालम्बतामाश्रयतु । किमत्र बहुनोक्तेनेत्य-त्वयः । गत्यादिषु गतिसौन्दर्यादिषु । सम्भाव्यमानान्युत्प्रेक्षमाणानि । वृर्वोदाहरणाद्वेळक्षण्यमाह-एतानीति । कार्याणीत्यर्थः ॥ ळज्जेति । तिरश्चां पश्चादीनां चेतिस यदि लजा स्यातदा चमर्यो गोमृगाः पर्व-तराजपुत्र्यास्तं तथा रमणीयं केशपाशं प्रसमीक्य वालाः केशाः प्रिया यासां तास्तथा तत्त्वं शिथिलं कुर्युरित्यन्वयः। तथैव निरीक्षणकार्यत्व-म्बत मेव ॥ अर्थाक्षेप्येति । दषत्प्रायत्वरूपार्थाक्षिप्तेत्यर्थः । इद्मप्यप्रस्तुतबुद्धेः न । कार्यत्वमपि। अपिना प्रस्तुतबुद्धेः कारणत्वं प्रागुक्तं समुच्चीयते । सम " त्वदङ्गमार्द्वे दृष्टे कस्य चित्ते न भासते। मालतीशशभृहेखाकद्ली-र्भेदार नां कठोरता ॥ " इति तुल्ययोगितायां प्रागुदाहतम् । नतु कार्यरूपे-णाप्रस्तुतेनार्थेन यत्र प्रस्तुतं तत्कारणमवगम्यते सा कार्यनिवन्धना अप्रस्तुतप्रशंसोच्यते । न चोदाहृतेषु तत्सम्भवः । मालतीकठोरत्वादेर-प्रस्तुतस्यार्थस्याकार्यतायास्त्वयैव दर्शितत्वात्। एवं प्रस्तुतस्य कामि-नीगतिनिष्ठसौन्दर्यातिशयादेनिरीक्षणस्येव कारणत्वेन स्वरूपतस्त-स्याकारणत्वादित्यत आह-अर्थस्येति ॥ अयमाश्यः अर्थस्याप्रस्तुतत्वे सुतरां तट्बुद्धेरप्रस्तुतत्वात्कार्यत्वाच्च न तावद्ष्रस्तुतकार्यत्वांशास-म्भवः । अर्थत्वस्य प्रयोजनाभावेन लक्षणेऽनिवेशाद्वयावर्तकत्वाच्च । खोर नापि प्रस्तुतस्य कारणत्वांशस्यासम्भवः । स्वरूपतस्तस्याहेतुत्वेऽपि भण ज्ञानस्य हेतुत्वादिति । ननु गतिसौन्दर्यादेर्ज्ञानमेव हेतुर्न तु ज्ञायमानं गतिसौन्दर्यादि । तद्भावेऽपि ज्ञानमात्रात्कार्योत्पत्तेरित्यस्वरसादाह-वस्तुतस्त्वित ॥ तद्तिरेके तस्याः प्राचीनोदाहताप्रस्तुतप्रशंसाया अतिरेके प्रकारपश्चकाधिक्ये॥

ार्य (कुवलयानन्दः )-यथा-

वर्ग ति तापत्रयौषधवरस्य तव स्मितस्य निःश्वासमन्दमहता निबुसीकृतस्य। (१२०) दुवलयानन्दः । अप्रस्तुतप्रशसालंकारः

## एते कडंकरचया इव विप्रकीर्णा जैवातकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति॥

एवमन

वादो ।

प्रि

वा

च्य

नि

ण

अ०न

त्परे

मा तः

भा

स

अत्र ह्यप्रस्तुतानां चन्द्रिकरणानां भगवनमन्द्रिम्म्सम्स् पद्व्यौषधधान्यविशेषकडङ्करचयस्योत्प्रेक्षणेन भगकृति विशेषकडङ्करचयस्योत्प्रेक्षणेन भगकृति विशेषकडङ्करचयस्योत्प्रेक्षणेन भगकृति विशेषकडङ्करचययोः कार्यकारणभावादिसम्बन्धोऽभि हत्ये अतः सहोत्पत्त्यादिकमपि सम्बन्धान्तरमाश्रयणीयम् इत् एवमुपमानोपमयावाश्रित्य तत्र कविकत्पितकार्यम् णभावनिबन्धने अप्रस्तुतप्रशंसे दर्शिते । ततोऽन्या हश्यते । यथान

कालिन्दि ब्रहि कुम्भोद्भव जलिधरहं नाम गृह्णासि का चन् च्छत्रोमें नर्मदाहं त्वमिप वदिस मे नाम कस्मात्सपत्य किं मालिन्यं तर्हि कस्मादनुभविस मिलत्कजलेमिलिवीनां के क्व म्भोभिः किमासां समजनि कुपितः कुन्तलक्षोणिपाल त्य

अत्र किमासां संमजनीति मालवीनां तथा रोत्र निमित्ते पृष्टे तित्रयमरणरूपनिमित्तमनाख्याय कुर्वि कुन्तलक्षोणिपाल इति तत्कारणमिभिहितमिति का निबन्धना । मालवान्त्राति प्रस्थितेन कुन्तलेश्वरेण वि नाशिता इति पृष्टे तद्वधानन्तरभावि जलधिनर्मदाण त्तररूपं कार्यमभिहितमित्यत्रैव कार्यनिबन्धनापि पूर्वि प्रश्नः शाब्दोऽस्यामार्थ इति भेदः ॥ ६५ ॥

(अ०चं०)-तापेति॥ हे हरे तव निःश्वासरूपमन्दमारुतेन निर्वा तस्य बुसरहितीकृतस्य स्मितरूपस्याऽऽध्यात्मिकादितापत्रयोषध्ये विमकीर्णाः कडङ्करचयाः बुससम्हा इवैते जैवाहकस्य चन्द्रस्य रणा जगित भ्रमन्तीत्यन्वयः। तत्सारतारूपः किरणसारतारूण एवमिति। हतसारमित्युदाहरणे चन्द्रवद्ने उपमानोपमेयपदार्था श्रित्य चन्द्रसारांशहरणस्य सतः कविमौहोक्तिकिष्टिपतं कारणार्वा Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and e Gangoti )

एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम् ॥ कालिन्दीति । नर्मदायाः समुद्रस्य च सं-बादोऽयम्। तत्र यमुनाभ्रान्त्या समुद्रेण कालिन्दीत्युक्ते कोपात्सा-क्तं नर्मदाया उत्तरम् । हे कुम्भोद्भवागस्त्यमुने बृहीति । ततः पुनः स्मासमुद्रस्य प्रतिवचनम् । अहं जलधिर्भवामि मम शत्रोनीम कस्माद्धेतो-ग्रीह्मसीति।सा पुनराह नर्मदाहमित्यादि। ततः समुद्रः पुनराह । तर्हि कृतो मालिन्यमनुभवसीति । सा पुनराह । भिलत्कजलेमालवदेशाङ्ग-नितानां नेत्राश्रुभिरिति । ततः किमासां जातमिति समुद्रस्य प्रश्नः । कुन्त-ऽसि छदेशाधिषः कुपित इति नर्मदाया उत्तरम् ॥ ६५॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायाममस्तुतप्रशंसा-ळङ्कारप्रकरणम् ॥ २७॥

पमें

र्घव यन

का

लि

TAN

UNI

EU f

E 9:

ार्थाः

Tra'

## प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः २८.

क चन्द्रा॰ )-प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुतांकुरः। ल्गिकिं मृङ्ग सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥६६॥ गंगे कुवं )-यत्र प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेनाभिमत्मन्यत्प्रस्तुतं द्यो-त्यते तत्र प्रस्तुतांकुरालङ्कारः । उत्तरार्द्रमुदाहरणम् । इह क्षि प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिद्रृङ्गं प्रत्येवाहेति वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वम् । न चानामन्त्रणीयामन्त्रणेन वा-कुरि च्यासम्भवादप्रस्तुतमेव वाच्यमिह स्वरूपप्रस्तुतावगतये निर्दिष्टमिति वाच्यम्। मौग्ध्यादिना भृङ्गादावप्यामन्त्र-णस्य लोके दर्शनात्॥

पूर्व अ०चं० )-प्रस्तुतेनेति ॥ प्रधानभूतप्रस्तुतान्तराभिव्यञ्जकं प्रस्तुतवर्णनं अस्तुताङ्करालङ्कारः । प्रस्तुतस्याभिव्यञ्जकत्वादङ्कर इवाङ्कर इति व्यु-त्पतेः ॥ किमिति । हे भ्रमर माळत्यां विद्यमानायां कण्टकेद्ध्या कण्ट-वुण कन्याप्तया केतक्या कि प्रयोजनिमति प्रस्तुतेन भ्रमरवृत्तान्तेन मिय मनोहारिण्यां सत्यां कि सुद्रेगकारिण्या परवनितयेति नायकवृतान्तः गाधान्येन प्रस्तुतोऽभिन्यज्यते । कथमिह भृङ्गवृत्तान्तस्य प्रस्तुतत्वं तत्राह-इहेति । तथा च भृद्गसम्बोध्यकत्वात्तद्भृतान्तोपि प्रस्तुत इति भावः । अनामन्त्रणीयामन्त्रणेन सम्बोध्यत्वायोग्यसम्बोधनेन । वाच्या-

सम्भवाद् भृदुस्मवोध्यकवाच्यार्थासम्भवात् ॥

[ प्रस्तुताहरूंक

(कुव०)-यथा-

करतं भोः कथयागि दैवहतकं मां विद्धि शालाको वैराग्यादिव विद्या साधु विदितं करमादिदं कर्णा वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते न च्छायापि परोपकारकरणीमार्गास्थितस्यापि हुव इत्यत्र चेतनाचेतनप्रश्लोत्तरवित्तर्यगामन्त्रणस्या वं मसम्भावितत्वाभावात्। एवं प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भु

मसम्भावितत्वाभावात्। एवं प्रस्तुतेन वाच्यार्थेन भूति लम्भरूपेण वञ्चयाः कुलवध्वाः सौन्दर्याभिमानशालि इत्रजनपरिवृत्तिदुष्प्रधर्षायां परविनतायां विटस्के हरणसङ्कलपदुरासदायां वेश्यायां वा कण्टकसंकुलके कल्पायां प्रवर्तमानं प्रियतमं प्रत्युपालम्भो द्योत्यते। इ

यथा वा-अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग लोलं विनोद्य मनः सुमनोलतासु। बालामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमहिकायाः॥

अत्राप्ययानमध्ये चरन्तं भृङ्गं प्रत्युपालम्भ इति च्यार्थस्यापि प्रस्तुतत्वम् । इदं च प्रौढाङ्गनासु स बालिकां रतये क्केशयति कामिनि शृण्वति कस्यारि दग्धाया वचनमिति तं प्रत्युपालम्भो द्योत्यते ॥

(अ०चं०) कस्त्वमिति । शाखोटकतरुं प्रति कस्यचित्पथिकस्य प्रश्ने कथयामीत्याद्युत्तरम् । वैराग्यादिव वदसीति पुनः प्रश्नः । विदितमिति शाखोटकस्योत्तरम् । कस्मादिदं वैराग्यमिति पुनः कथ्यत इति पुनरुत्तरं प्रतिज्ञाय शाखोटक आह । वामभागेनोक्ष्यितं वटोऽस्ति तं पान्थो जनः सर्वात्मना समित्पत्रच्छायादि अश्रियति । मम पुनर्मागें स्थितस्यापि न छायापि परोपकार्षि विकेति भूताधारत्वादिति भावः । वामनेति मागेति च श्रिष्टम् त्यन्तमारोपेणापि । परवनितायामिति वेश्यायामिति च विषयत् तद्विषय इत्यर्थः । विटानां सर्वस्वाहरणे यः सङ्कल्पस्तेन द्वार्थाविशेषणम् ॥ अन्येति । हे भुङ्ग अन्यासूपमर्दक्षमासु सुमन्ति

प्रस्तुतालंकारः २८]

न भृ

सर्वह

तलका

: 11

इति

स्र स

**म्या**रि

य प्रभ

प्र: II

गेनोपली

देशि हैं।

कारल रष्टम्।

वयसा

वाणां हतासु तावद्यावत्रवमिहकायाः किहका सञ्जातरजस्का भवति ाष्ट्रीलं चपलं मनो विनोदय। लोलमिति क्रियाविशेषणं वा। नवमिल्ल-त्रं के क्षेत्र्य किमिति कर्द्ययसि पीडयसीत्यन्वयः । रजः पुष्परजः स्त्रीणां रतश्च ॥ शृण्वतीति । एतद्रचनं शृण्वति सतीत्यर्थः ॥

याहि इवल )-यथा वा-

म्या कोशद्वन्द्रमियं द्धाति नलिनी काद्मवच्युक्षतं

धते चूतलता नवं किसलयं पुंस्कोकिलास्वादितम्। शालि इत्याकर्ण्य मिथः सखीजनवचः सा दीर्घिकायास्तटे

चैलान्तेन तिरोद्धे स्तनतटं विम्बाधरं पाणिना ॥ अत्रेयमिति नलिनीव्यक्तिविशेषनिर्देशेन दीर्घिकाया-यते। स्तर इत्यनेन च वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वं स्पष्टम्। प्रस्तु-तान्तरद्योतनं चोत्तरार्द्धे स्वयमेव कविनाविष्कृतम्। अ-त्राद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह लोचनकारः।

अप्रस्तुतप्रशंसायां वाच्यार्थोऽप्रस्तुतत्वाद्वर्णनीयइति। तत्राभिधायामपर्यवसितायां तेन प्रस्तुतार्थव्यक्तिरल-ङ्कारः। इह तु वाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन तत्राभिधायां पर्यव-सितायामर्थसीन्द्र्यबलेनाभिमतार्थव्यक्तिःर्वनिर्वेति । व-स्तुतस्त्वयमप्यलङ्कार एव ध्वनिरिति व्यवस्थापितं चि-त्रमीमांसायाम्। तृतीयोदाहरणस्य त्वलङ्कारत्वे कस्यापि न विवादः । उक्तं हि ध्वनिकृता-

"शब्दार्थशक्तयाक्षितोपि व्यङ्गचोऽर्थः कविना पुनः। पुनः में यत्राविष्क्रियते स्वोत्तया सान्यैवालंकृतिर्ध्वनेः॥" इति। एतान्यपि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि सम्बन्धान्तर-निबन्धनान्यपि कथंचिद्वाच्यव्यङ्गचयोः प्रस्तुतत्वनिबन्धने-नोदाहरणीयानि । दिङ्मात्रमुदाहियते ॥

र्डं (अ०चं०)-कोशेति ॥ इयं निलनी कमिलनी कोशद्दं मुकुलयुगलं काद्म्बस्य हंसस्य चञ्च्वा क्षतं कृतक्षतं द्धाति धने तथेयं चूतस्याम्रस्य

मनल

[ प्रस्तुतांहु इलंकार

37

प

f

मु

लता नूतनं पह्नवं पुंरूपैः कोकिलैरास्वादितं चर्वितं धते इति काया वाप्यास्तटे मिथः परस्परं सखीजनस्य वच आकण्यं साम क्तरवे काया वाष्यास्तट मिथा परस्पर पान्नेता मदीयस्तनाऽधरक्षता येक नायिका कमलमुकुलाम्रपछवन्याजेनेता मदीयस्तनाऽधरक्षता येक कथयन्तीति ज्ञात्वा चैलस्य वस्त्रस्यान्तेन प्रान्तेन स्तनतरं बिम्बरूपमधरं च पाणिना तिरोद्ध आच्छादितवतीत्यन्वयः ॥ त्यन् पदेशेति । अन्यस्यापदेशो सिषं यत्र ताहशमित्यर्थः । तदीयमेव पान्ध दर्शयति-अप्रस्तुतेत्यादि ॥ व्यवस्थापितमिति । प्रस्तुतत्वेऽिष त्वद्ध तया तात्पर्याभावाद्त्राप्यभिधापर्यवसानाभावादिति भावः॥ जल वेति । सा अलङ्कृति ध्वेनेः सकाशाद् न्यैवेत्यर्थः । प्रस्तुतत्वल कुव प्रस्तृतत्वप्राप्त्या॥

( कुव॰ )-रात्रिः शिवा काचन सनिधत्ते विलोचने जायतमप्रमते। समानधर्मा युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कश्चित् ॥

अत्र शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया तद्वाच्यं ल लोचनमपि शिवरात्रिमाहात्म्यप्रयुक्तत्वेन वर्णनीयी तन्मुखेन कृत्स्रं शिवसारूप्यं गम्यम्। यथा वा-

वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिभिर-

त्विषां वृद्धैर्वन्दीकृतिमव नवीनार्किकरणम्। तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी-

परीवाहस्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः॥

अत्र वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतायाः सीमन्तसर्णेर्वद्नसीत् परीवाहत्वोत्त्रेक्षणेन परिपूर्णतटाकवत्परीवाहकारणीः (अव स्वस्थाने अमान्ती वदनसौन्दर्यसमृद्धिः प्रतीयते। सि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैव ॥

· (अ०चं०) – रात्रिरिति ॥ हे विलोचने शिवा कल्याणरूपा काचना नीयप्रभावा रात्रिः शिवरात्रिरित्यर्थः सन्निधते सन्निहिता भी युवाम् अप्रमत्ते जाग्रतं जाग्रद्वे भवतम् । कुतस्तत्राह । युवयोः ह समीपे अचिरेण समानधर्मा सहशः सखा कश्चिद्धविष्यति। लोचनं भाले भविष्यतीत्यर्थः। तद्कदेशतयेति शिवरात्रिमाहात्म

तुतां 5लंकारः२८] ति

लह

सोंग

नानि

भव

: 8

18

CP

कत्वे हेतुः। तच्च वर्ण्यते । तद्घाच्यमुदाद्धतकाव्यवाच्यम् । एवं चैकदे-केष्वेकदेशमावसम्बन्धनिवन्धन्त्वमत्र दर्शितम्॥ वहन्तीति । भगवत्याः अति। श्रीमन्तवर्णनिमदम् । अयि शिवे तव सीमन्तसरिणनः क्षेमं तनोत्वि-वित्वत्वयः। कीदृशी। सिन्दूरं वहन्ती। किमिव। प्रवलानां केशपाशरू-ा। पान्धकारदीप्तीनां समृहैर्बन्दीकृतं वालार्ककिरणमिव सरणिः। केव अवह त्वहर्तमान्द्र्यंलहरीणां परीवाहरूपा स्रोतःसरणिरिवेति। परीवाहो जलतिर्गममार्गः। 'जलोच्छासाः परीवाहाः' इत्यमरः॥

त्वस कुव० )-यथा वा-

अङ्गासङ्गिमृणालकाण्डमयते भृङ्गावलीनां रुचं नासामौक्तिकमिन्द्रनीलसर्णि थासानिलाद्गाहते। द्तेयं हिमवालुकापि क्रचयोर्धते क्षणं दीपतां तप्तायःपतिताम्बुवत्करतले धाराम्बु संलीयते ॥

अत्र नायिकाया विरहासहत्वातिशयप्रकटनाय सन्ता-पवत्कार्याणि मृणालमालिन्यादीन्यपि वर्णनीयत्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन सन्तापोऽवगम्यः। यत्र कार्य-ोयनि मुखेन कारणस्यावगतिरपि श्लोंके निबद्धा न तत्राय-मलङ्कारः किं त्वनुमानमेव। यथा-

परिम्लानं पीनस्तनज्ञवनसङ्गादुभयत-स्तनोर्भध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्। इदं व्यस्तन्यासं प्रशिथिलभुजाक्षेपवलनैः कृशाङ्गचाः सन्तापं वद्ति नलिनीपत्रशयनम्॥

णीर (अ०चं०)-अङ्गेति । विरहसन्तापवर्णनम् । अङ्गसम्बद्धं मृणालकाण्डं । मा भू भू के भ्यो विशेषरहितां तत्समां रुचं कान्तिमयते प्राप्नोति, तापाति-श्येन मलिनीभावात्। नासामौक्तिकं श्वासानिलादृत्युष्णाद्धेतोरिन्द्र-नीलमणेः पदवीं तत्साम्यं गाहते प्राप्नोति । तथा कुचयोर्दता निहितेयं हिमवालुका कर्षूरं क्षणं दीपरूपतां धते। एवं करतले धारारूपेण सिक्तं जलं तप्तायः पिण्डपतितजलवत्संलीयते। तापातिशयाच्छोषं प्राप्नोती-त्यर्थः। उदाहरणद्रयेपि कार्यनिबन्धनत्वं व्यक्तम् ॥ न तत्रायमिति। द्वयोरिप वाच्यत्वादिति भावः । अयमित्युपलक्षणम् । अपस्तुतप्रशं-साऽपि नेति बोध्यम् । किं कृतस्तिईं तत्र चमत्कारोऽत आह-किं

[ पर्यायो इलंकार

तम इ

तदाद पादस्य स्याहि

अनाव

देवं

भूष

स

प्रा

स

त्विति ॥ परीति । रत्नावल्यां स्वविरहातुरायाः सागरिकायाः इति । मपगतस्य राज्ञ इयमुक्तिः। इदं बिसिनीपत्ररचितं शयनं कृशारिणे सन्तापं वदत्यनुमापयति । किम्भूतम् । पीनस्तनज्ञचनसङ्गानुष्रि कर्ध्वाधोभागयोः परिम्लानं तनोः कृशस्य मध्यस्य परिमिलनं स्वाति प्राप्य अन्तर्मध्यभागे हरितवर्णम् । एवं प्रकर्षेण शिथिलयोर्भुजयो तित्वस श्रालनेश्च व्यस्तः विषमीकृतो न्यासो रचना यस्य तादृशमिति द्वितवं

> इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां प्रस्तता-ङ्करालङ्कारप्रकरणम् ॥ २८॥

## पर्यायोक्तालंङ्कारः २९.

(चंद्रा०)-पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गचन्तराश्रक्षव० नमस्तरमे कृतौ येन मुधा राहुवधूकुचौ ॥ इ

( कुव० )-यदेव गम्यं विवक्षितं तस्यैव भङ्गचन्तरेण क्षितरूपादपि चारुतरेण केनचिद्रपान्तरेणाभिधानं योक्तम् । उत्तरार्द्धमुदाहरणम् । अत्र भगवान्वाह्यं स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुचवैयर्थ्यकारक रूपान्तरेण स एवाभिहितः।

लोकं पश्यति यस्याङ्गिः स यस्याङ्गिं न पश्यति। ताभ्यामप्यपरिच्छेद्या विद्या विश्वगुरोस्तव ॥ अत्र गौतमः पतञ्जलिश्च स्वासाधारणरूपाभ्यां ग रूपान्तराभ्यामभिहितौ॥

(अ०चं०)--नतु प्रस्तुतकार्याभिधानमुखेन कारणस्य गम्यत्वमपिप्रस् ङ्करविषयश्चेतिक तर्हि पर्यायोक्तमित्याकाङ्क्षायामाह-पर्यायोक्तिल् वचः प्रतिपादनं भङ्गचन्तराश्रयं भङ्गचन्तरप्रकारकम्। लक्षणं प्कुरुते-यदेवेति ॥ तथा च विविक्षतस्वप्रकारातिरिक्तेन चार् रूपेण व्यङ्गचस्याभिधानं पर्यायोक्तमिति लक्षणम् । पर्यायेण भङ्ग रेणोक्तमभिहितं व्यङ्गचं यवेति व्युत्पत्तेः। लक्षणे स्वपदं व्यङ्गवा म च व्यङ्गचस्येव वाच्यत्वं निष्फलं विरुद्धं चेति वाच्यं, प्रकारभेष तदुक्तम्-"यदेवोच्यते तदेव व्यङ्गग्रं यथा तु व्यङ्गग्रं न तथीव

विक्रहंकारः २९]

ण र्

शास

1

ां गा

ाणं प

मङ्ग

चपर भेद

गाः इति । चारुतरेणेति विशेषणात् । 'नमो राहुशिरश्छेदकारिणे दुःखहा-पार्वात । ज्यान न पर्यायोक्तप्रसङ्गः । स्वासाधार्णरूपेण वासुदेवत्वेन । श्लीपूरण रें विद्यादित्वरूपव्यङ्ग्यमाद्ययेव पर्यायोक्तं वक्तुमई न तु विशे-भारतम्भाष्ट्रास्त्रम्यं वासुदेवत्वमाद्यति । तद्युक्तम्, राहुशिरश्छेदका-पा रित्वस्य वाच्यसिद्धचङ्गरवेन तेनापि विविक्षतं व्यङ्गयं प्रधानभूतं वास-ति देवत्वं तदादायेव तत्कथनोचित्यात्। राहुस्त्रीकुचनेष्फल्यकारिणे हरये तम इत्यत्र तु राहुशिरश्छेदकारित्वमेव विवक्षितं व्यङ्गचमिति युक्तं तदादाय पर्यायोक्तमिति विभावनीयम् ॥ लोकमिति । यस्याक्ष-गुदुस्याङ्किलींकं पश्यति अथ च स लोको यस्य पतञ्जलेः शेषावतार-स्याह्नि न पश्यति उरगत्वात् । ताभ्यामक्षपाद्यतञ्जलिभ्यामपरिच्छेचा अनाकलनीया ॥

अव्हवः )-यथा वा-निवेद्यतां हन्त समापयन्तौ शिरीषकोशमदिमाभिमानम । इ पादौ कियद्रमिमौ प्रयासे निधित्सते तुच्छद्यं मनस्ते ॥ नं 👊

अत्र कियदृरं जिगमिषेति गम्य एवार्थो स्तपान्तरेणा-एक मिहितः। यथा वा-

देवं वन्दे जलधिशर्धि देवतासार्वभौमं व्यासप्रष्ठा भुवनविदिता यस्य वाहाधिवाहाः। भूषापेटी भुवनमधरं पुष्करं पुष्पवाटी शाटीपालाः शतमखमुखाश्चन्दनद्रुर्मनोभूः॥

अत्र यस्य वेदा वाहा भुजङ्गमा भूषणानीत्यादि तद्वा-म्यु अयार्थव्यवस्थितौ वेदत्वाद्याकारेणावगम्या एव वेदादयो व्यासप्रमुखविनेयत्वाद्याकारेणाभिहिताः परं तु देवता-सार्वभौमत्वस्फुटीकरणाय विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासेन शतिपादिताः । अत्रालङ्कारसर्वस्वकृतापि पर्यायोक्तस्य सम्पद्यागतमिद्मेव लक्षणमङ्गीकृतं गम्यस्यापि भङ्गच-तरेणाभिधानं पर्यायोक्तमिति॥

वानात

गार्थः

गोक्त वरोध

वादि

( अ०चं० )-निवेद्यतामिति । नुलं प्रति द्मयुन्त्या उक्तिः । तुव कारः मनः । कर्त्र । शिरीषकलिकामृदुत्वाभिमानमपन्यन्ती हम्मिन कियद्दूरपर्यन्तं प्रयासे निधातुमिच्छति । हन्त खेदे । एति कियद्दूरपयन्त प्रयास गुनासार क्यां मान्य क्यां सक्छदेवताऽधीला विकास क्यां सम्मान्य क्यां स्वापन क्यां सम्मान्य वन्दे । कीदृशम् । जलधिरेव शरधिस्तूणो यस्य तथाभूतं विष्या श्रिकतस्य विष्णोविश्रान्तिस्थानत्वात् । तथा भुवनेषु विदिताः गोप व्यासः प्रष्ठोऽज्यो येषां ते व्यासप्रमुखा वसिष्ठाचा यस्य वाह्या नानां वेदानामधिवाहा वाहनाधिकृता भवन्ति। 'पुरोगाग्रेसरम्म वि नानां वदानामाधवाह। वाह्मापिकः सरपुरःसराः'इत्यमरः। एवमधरं भुवनं पातालं भूषणपेटिकास्य बहून त्वात् । पुष्करमाकाशं पुष्पवाटिका पुष्पस्थानीयचन्द्रोद्गमाधाः शतमख इन्द्रस्तत्प्रमुखा अद्रयाद्यो दिक्पाळाः शाटीपालनाहार्ह दिगम्बरत्वेन दिशामेव शाटीरूपत्वात् । मनोभूश्चन्दनतरः नस्त स्थानीयभस्मसम्बन्धित्वात् । मद्नभस्मना शिवेनाङ्गानामन् पुराणेषु प्रसिद्धेः । अत्र लक्षणं सङ्गमयति अत्रेति ॥ व्यवस्थिती हुवः क्षायां सत्याम् । अवगम्या व्यङ्गचाः ॥ विनेयत्वेति । शिक्षणीयाः स्थं आदिना पातालगुप्तत्वादिपरिग्रहः॥ अभिहिता इति । वाहाक्षिशि तत्वादिना ज्यासादिपतिपत्तौ समानवित्तिवेद्यत्वेन ज्यासादिकि हि देरिप तेष्ववगमादिति भावः। साक्षादेव व्यासादिविनेयत्वामानाय किमिति न निर्दिष्टा इत्याशङ्कचाह-परन्तिवति ॥ यद्यप्युक्तित विशेषणभावेऽपि देवतासार्वभौमत्वमवगम्यते तथाऽपि स्फ्रुटप्रिन्तरे तद्वैपरीत्यं कृतमित्यर्थः॥ तत्वेन पहुरि

(कुव॰)-'' चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य। आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्॥''

इति प्राचीनं तदुदाहरणं त्वन्यथा योजितम्। क्षिते धूगतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन राहुशिरश्छेदः कारणीय गम्यत इति । एवं च गम्यस्यैवाभिधानमिति क्षिण णस्यानुपपत्तिमाशङ्क्याह । यद्गम्यं तस्यैवाभिष्ठवे लक्षणे विविक्षितमिति लक्षणं क्षिष्टगत्या योजि पर्ते लेण लोचनकृता 'पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते' विण

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

व आरः २९] क्षामिव लक्षणमङ्गीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्दा-पतिक्षिहितेन कारणं व्यङ्गचं प्रदश्यं तत्र लक्षणं लक्ष्यं नाम विष्य क्रिष्टगत्या योजितम्। वाच्यादन्येन प्रकारेण व्यङ्गचे-विश्वामिष्ठिक्षतं सद्यद्भिधीयते तत्पर्यायेण प्रकारान्तरेण पाइल पङ्गचेनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वोऽयं क्वेशः किमर्थ इति कारात विद्यः। प्रदर्शितानि हि गम्यस्यैव रूपान्तरेणाभिधाने नासा बहू-युदाहरणानि चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैवेति प्राचीनो-उन्हिं हरणमपि स्वरूपेण गम्यस्य भगवतो रूपान्तरेणाभिधा-तहः जसस्वातस्योजमेव॥

पर्याण

मिन् वं॰)-चकेति ॥ यो देवः सुद्रशनचकस्याभिवाते या प्रसममाज्ञा तयैव स्थतो हिवधूजनस्य सुरतोत्सवमालिङ्गनस्योद्दामा उद्भटा ये विलासास्तै-गीयते रहितं चुम्बनमात्रावशेषं चकारेत्यन्वयः। विशिष्टेनोक्तविशेषण-महाक्षिष्टेन । एवं चेहशोदाहरणयोजने च ॥ अनुपपत्तिमिति । गम्यस्य दिनि इशिर्श्छेद्स्य भङ्गचन्तरेणानभिधानाद्व्याप्तिमाशङ्कचेत्यर्थः ॥ अभि-वागानायोगादिति । अयमाशयः । अत्र हि राहुशिरुछेदकारीति वासुदेव युक्तित वा व्यङ्गयं राहुवधूजनसम्बन्धितादृशस्तोत्सवकारित्वेन प्रका-टप्रिवान्तरेणाभिधीयत इति न वक्तं शक्यम् । धर्मिणो वासुदेवस्य प्रका-तावेन यच्छब्दाभिहितत्वेन च व्यङ्गचत्वायोगात् । व्यङ्गचस्य च हिशारुछेदकारित्वस्य वासुदेवत्वस्य वा धर्मस्य प्रकारान्तरेणानभि-गनात्। तस्मात्पर्यायेण कार्यादिद्वारेणोक्तं गम्यमाक्षिप्तं वेति लक्ष-गर्थः। अभिधानमाक्षेपो व्यञ्जनं वा ॥ पर्यायोक्तमिति । क्रचित्पर्या-कि इति पाउस्त्वयुक्तः। व्यङ्गचेनोपलक्षितमुक्तमिति व्याख्यानग्रन्थ-वरोधात्॥ न विद्य इति । यच्छब्दाभिहितस्यापि भगवतो वासुदेव-वादिना रूपान्तरेण व्यङ्गचतया यथाश्चते वाधकाभावादिति भावः। । ति ज्ञाभिधाविषये कथं व्यञ्जनेति वाच्यम् । वासुदेवत्वादिना प्रती-माने भगवत्यभिधाविषयत्वासम्भवात् । तस्याः स्वावच्छेद्कधर्मे-व बोधकत्वात्। अत एवोक्तम्। "शक्यादस्येन रूपेण ज्ञाते भवति ति किश्तणा।" इति। इह तु लक्षणाहेत्वभावाद्वयञ्जनोपगम्यत इति॥ विव )-यतु तत्र राहुशिरश्छेदावगमनं तत्र प्राग्रक्तरीत्या

जिम्सतुतांकुर एव। प्रस्तुतेन च राहीः शिरोमात्रावशे-ते विणालिङ्गनवन्ध्यत्वाद्यापाद्नरूपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे ( 930 )

कुवलयानन्दः। [पर्यायोक्तालंका

उपपादित तेन भगवतः स्वरूपेणावगमनं पर्यापाति विषयः ॥ ६७॥

(अ०चं०)-ननु प्रस्तुतेन तादृशरतोत्सवरूपेण कार्येण प्रस्तुत्र द्वार शिरश्छेदनरूपकारणस्य प्रतीतौ चमत्कृतिविशेषस्तस्या 3 गमयति । तञ्चालोच्यमानप्रस्तुतप्रशंसाया असम्भवादुक्ति योक्तरूपतयेव स्वीकर्तव्यमित्याशंक्याह-यत्त्वित ॥ अलङ्कार त्तानियमाभावेन प्रस्तुताङ्करस्याप्यलकारान्तरत्वादेवंविधा स्यम्डेन प्राचीनलक्षणव्याख्यानमयुक्तमिति भावः। संक्षेपते मिप पर्यायोक्तविषयं विशदयति-प्रस्तुतेनेत्यादिना ॥ यनु भा वगमनं विशेषणमर्यादालभ्यत्वेनासुन्द्रं पर्यायोक्तस्य विश तदविचारितरमणीयम् । न हि पर्यायोक्तेव्यं द्रचसौन्द्यंकृतो : स्व निविशेषः किन्त भङ्चन्तराभिधानकृत एव । व्यङ्ग्यं त भ भिधानतो सुन्दरमेव प्रायशो दृश्यते । यथा इहागन्तव्यामाधि द क्षिते व्यङ्गचे अयं देशोऽलङ्करणीयः सफलतासुपनेतव्य इत्यानमृद दसन्दरत्वोद्धावनमिकिञ्चित्करमेव । अलङ्कारसर्वस्वकारप्रव द्धावनं तु तच्छिक्षाकारिणं प्रति न शोभते उपजीव्यत्वाहरू )-ग्रन्थस्याकिश्चित्करमेव। युक्तिविरोध इति परोत्कर्षासहिण्याज द्धावियत्रवगमयतीत्यलं विस्तरेण ॥ ६७ ॥ निन्दा

(चन्द्रा॰)-पर्यायोक्तं तद्प्याहुर्यद्रचाजेनेष्ट्रसाष्ट्रिष्ट यामि चूतलतां द्रष्टुं युवाभ्यामास्यतामिह

(कुव०)-अत्र नायिकां नायकेत सङ्गमय्य ह्यूतला किन्तु व्याजेन निर्गच्छन्त्या सख्या तत्स्वाच्छन्द्यसम्पार मिति साधनं पर्यायोक्तम्।

यथा वा-देहि मत्कन्दुकं राधे परिधाननियहिता विश्वं व

(अ०चं०)-प्रकारात्सरेण पर्यायोक्तं लक्षयति-पर्यायोक्तिमिति॥ जितन्त्र न्याजेन मिषेण स्वस्य परस्य वा इष्टस्य यत्साधनं सम्पार का जस्त्य वंकारः ३०] अलंकारचिन्द्रकासमेतः। (१३१)

र्गिर्मावोक्तम् । पर्यायेण व्याजक्रपेणोक्तं यत्रेति व्युत्पत्तेः ॥ सम्पादनेति । बादनक्रपं यदिष्टं तत्साधनं तत्करणमित्यर्थः ॥ देहीति । परिधाने-अरवस्रेण निगृहितमाच्छादितमित्यर्थः । एवं च प्रकारद्रयसाधारणं तिर्मुत्यत्रत्वं सामान्यस्त्रशणं बोध्यम् ॥ ६८ ॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां पर्यायोक्ता-लङ्कारप्रकरणम् ॥ २९ ॥

अं

ारा प्रशास

तो

व्याजस्तुत्यलङ्कारः ३०.

निवा )-उक्तिर्घाजस्तुतिर्निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिंदयोः। निवादिक्षेति विवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम् ॥६९॥ भाषु दृति पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम् ॥ विवादिक्षेति विलूनासि दन्तैरपि नखेरपि ॥ ७०॥

निन्द्या स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया वा अवगमनं ज्याजस्तुतिः। कः स्वर्धनीत्युदाहरणे विवेको नास्तीति निन्दाव्याजेन गङ्गा सुकृतिवदेव महापातकादिकृतवतो पि स्वर्ग नयतीति व्याजस्त्रया निन्द्या तत्प्रभावातिशयस्तुतिः। साधु दूतीत्युदाहरणे मद्र्ये महान्तं क्रेशमतुभूतवत्यसीति व्याजस्त्रया स्तुत्या मद्र्ये न गतासि किन्तु रन्तुमेव मतासि धिक्त्वां दूतिकाधमिविरुद्धकारिणीमिति निन्दावगम्यते।

प्या वा-कस्ते शौर्यमदी योद्धं त्वय्येकं सप्तिमास्थिते।

मा सप्तसिसमारूढा अवन्ति परिपन्थिनः ॥

िचं०) - उक्तिरिति ॥ अत्र निन्दास्तुतिभ्यामिति स्तुतिनिन्द्योरिति । विविद्याः । तथा च निन्द्याः स्तुतेः स्तुत्या च निन्द्याः स्तुतेः स्तुत्याः च निन्द्याः स्तुत्याः स्तुतेश्चोक्तिरभिज्यक्तिज्यां जस्तुतिरित्यर्थः । प्रथमे व्याजेन स्तुतिरिति चरमयोज्यां नरूषा स्तुतिरिति च व्युत्पतेः । अत एव व्याजस्तुतिपदार्थानुगमाभावान्त्रिन्द्याः निन्दाभिज्यक्तिज्यां जिन्दाः । अत एवमाये प्रकारद्वये विन्दाः । अत एवमाये प्रकारद्वये

स्तुतिनिन्द्योः समानविषयत्वभिन्नविषयत्वाभ्यां प्रत्येकं देशिति। चत्वारो भेदाः । अन्त्यस्तु भिन्नविषयस्तुतिक एक एवेति प्रशादिष्ट लक्षणं तु ज्याजिनन्दाभिन्नत्वे सित स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यक्षित्वे सिति स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यक्षित्वे सिति स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यक्षित्वे सितिन्दान्यतरत्वं सर्वानुगतं बोध्यम् ॥ कस्त इति । चपं भन्नविष्ट सितः । त्विय योद्धभेकं सित्तमश्वम।स्थिते आरूढे सिति प्रियात्विष्ट शत्रवः सप्ताश्वसमारूढा भवन्तीत्यन्वयः । सप्त सप्तयोऽश्व वद्धिः सूर्यस्सप्त च ते सप्तयोऽश्वास्तत्समारूढा इति द्वितीयोथों भहके तकः । त्वया सम्मुखाहताः सूर्यमण्डलं भित्त्वा दिवमुक्तव य स्तुतौ पर्यवसानम् ॥

(कुव॰)-अर्द्ध दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्द्ध शिवसारम्य देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलित। व॰

गङ्गा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः क्ष्मातले यहः सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वां मां च भिक्षाटनम

अत्राद्योदाहरणे सप्तसिपद्गतश्चेषम् लिन्दा कार्ते स्तुतिवर्यज्यते । द्वितीयोदाहरणे सर्वज्ञः सर्वेश्वो त राज्ञः स्तुत्या व्याजक्षपया मदीयवैद्वष्यादि दार्भिक् सर्व जानत्रि बहुप्रदानेन रक्षितुं शक्तोऽपि महा

न द्दासीति निन्दा व्यज्यते । सर्वमिदं निन्दार कार कविषयत्वे उदाहरणम् । भिन्नविषयत्वे निन्द्या नित्र

भिव्यक्तिर्यथा-

कस्त्वं वानर रामराजभवने लेखार्थसंवाहको यातः क्षत्र पुरागतः स हनुमान्निर्दग्धलङ्कापुरः बद्धो राक्षसस्तुनेति कपिभिः सन्ताडितो भार्ति स व्रीडात्तपराभवो वनमृगः क्षत्रेति न ज्ञायते॥ अत्र हनुमन्निन्दया इतरवानरस्तुत्यभिव्यितिः॥

(अ०चं०) – अर्द्धमिति ॥ शिवस्य देहार्द्ध दानवानां वैरिणा हरि तम् । हरिहरात्मकस्यकस्य विग्रहस्य प्रसिद्धः । एवं गिरिज्या ष्टार्द्धमात्हतम् । हे देव राजन्नित्थमुक्तप्रकारेण जगतीतले स भावे समुन्मीलति प्रकाशमाने सति गङ्गा सागरं प्रत्यगमितिया नागाधिपः शेषः क्ष्मातलं पातालम् । त्वामिति पूर्वान्वितम्॥ याज्यार: ३०]

है विद्वत्तादीत्यर्थः । आदिना तपःशीलादिपरिग्रहः । दारिद्यादी-पक्षाति । ते चात्र राजवर्णनप्रस्तावे कथं भवापुर्वेजहूपत्वमिति वाच्यम् । स्तुतिपर्यवसानविवक्षायां स्वकीय-विकास कार्यासङ्गतत्वेन स्तुतेरुक्तिन्दारूपोपालम्भपर्यवसान-प्रातुभवसिद्धस्याविरुद्धत्वात् ॥ कस्त्वमिति । अङ्गदं प्रति कस्य-प्रभावद्राक्षसस्य प्रश्नः । रामरूपस्य राज्ञो भवने लेखार्थस्य सन्देशस्य िशहकोऽस्त्रीत्युत्तरम् । पुरा पूर्वमागतो निर्दृग्धळङ्कापुरः स हनुमान् मुक्कित्र यात इति पुनः पूर्वस्य प्रश्नः । बद्ध इत्याद्यत्तरार्द्धमङ्गद्स्योत्तरम् । क्षिसस्य रावणस्य सूनुना बद्ध इति हेतोः कपिभिर्वानरेः सम्यक हितस्तर्जितः स वनमृगो हनुमान् बीडया छजाया आतः प्राप्तः वस्याराभवो येन तादृशः कुत्र यात इति न ज्ञायत इत्यन्वयः॥

ते। व॰ )-स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिर्यथा-

तलं यहकं मुहुरीक्षसे न धनिनां ब्रंषे न चाट्र-मुषा

नम् नेषां गर्ववचः शूणोषि न च तान्त्रत्याशया धावसि ।

न्दाकाले बालतृणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे

था। तन्मे बूहि कुरङ्ग कुत्र भवता किं नाम ततं तपः ॥ दा अत्र हरिणस्तुत्या राजसेवानिर्विण्णस्यात्मनो निन्दा-ह्यं मिन्यज्यते । अयमप्रस्तुतप्रशंसाविषय इत्यलङ्कारसर्वस्व-दाह कारः। तेन हि सारूप्यनिवन्धनाप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणा-

द्या तरं वैधम्येणापि दश्यते।

î

引

F: 1

हरि

जया

EH

दत्या HI

यथा-धन्याः खळु वने वाताः काह्वाराः सुखशीतलाः। रामिनदीवरस्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिताः॥ अत्र वाता धन्या इत्यप्रस्तुतार्थाद्हमधन्य इति वैध-भाग प्रस्तुतोऽर्थः प्रतीयत इति व्युत्पादितम् । इयमेवाप्रस्तु-श्रांसा न कार्यकारणनिबन्धनेति दण्डी। यदाह-''अप्रस्तुतप्रशंसा स्याद्प्रकाण्डे तु या स्तुतिः। सुखं जीवन्ति हरिणा वनेष्वपरसेविनः ॥ अर्थेरयत्नसुलभैर्जलदर्भाकुरादिभिः। सेयमप्रस्तुतैवात्र मृगवृत्तिः प्रशस्यते॥ राजानुवर्तनक्केशनिर्विण्णेन मनस्विना।" इति।

वस्तुतस्त्वत्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तं, स्तुस्त्या निज्या व्यक्तिरित्यप्रस्तुतप्रशंसातो वैचित्र्यविशेषसद्भावात वि प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्वप्यप्रस्तुताभ्य न्दास्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुतिनिन्दे गम्येते व्याजस्तुतिमात्रमप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्॥

( अ० चं० )-यदिति । हे कुरङ्ग यद्यस्माद्धनिनां मुखं मुहुर्मुहुर्वारक से न पश्यसि । मृषा मिथ्या चाहून् त्रियशब्दान्न वदसि । यहि त्र सम्बध्यते। एषां धनिनां गर्वयुक्तवचनं न शुणोषि। तान्धि। )-ति आशया धनाशया न धावसि । परं केवलं काले क्षुधासम्बे भक्षयसि निद्राया आगमे च निद्रां प्राप्नोषि तत्तस्मात्कवः नाम तपस्तप्तं तद् बृहीत्यन्वयः । निर्विण्णस्य खिन्नस्य । तेन क्षवः इति च्युत्पादितमित्यग्रेतनेनान्वयः ॥ धन्या इति । कह्नारं जल विधे शेषः तत्सम्बन्धिनः काह्वाराः सुखयन्तीति सुखाश्च ते शीतला ग्रा अप्रस्तुतेति । अप्रकाण्डे अप्रस्तावे । तथा चाप्रस्तुता चासौ चेति व्युत्पत्तिरिति भावः। न परसेविनोऽपरसेविनः। प्रशस्यते मतद्वयेऽप्यस्वरसवीजं दर्शयति-वस्तुतस्त्वित ॥ अभिन्यति योऽप्रस्तुतप्रशंसातो वैचित्र्यस्य विषय आलम्बनभूतो विशेष इत अन्यथा ततो वैचित्र्येऽपि तदन्तर्भावाङ्गीकारे॥

(कुव०) एवं चानया प्रक्रियया यत्रान्यगतस्तुतिविक न्यस्तुतिः क्रियते तत्रापि व्याजस्तुतिरेव । अन्याअ०चं व्याजेन तदन्यस्तुतिरित्यर्थानुगमसङ्ख्यावात्। यथा-शिखरिणि क नु नाम कियचिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः। तरुणि येन तवाधरपाटलं

स्य जेन

शिय

त्यर्ग

न्वर

भी आ

के

ण तः

4

दशाति विम्बफलं शुकशावकः॥ अत्र शुकशावकस्तुत्यां नायिकाधरसौभाग्यातिशणी र्व्यक्यते ॥ ६९ ॥ ७० ॥

(अ० चं०) - एवं चेति । अन्यगतस्तुतिनिन्दाभ्यामन्यगतनिन्दार्ध व्यक्तयोव्याजस्तुतित्वसिद्धौ चेत्यर्थः । प्रक्रियया प्रकारेण ॥ णोति । नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । हे तक्णि असौ शुक्रवा

लंका वित्तित्त्वलंकारः ३ विष्णांग्रं अक्षेत्रमण्यामि इक्काक्सम्बेला and (e दिन्दे dri)

निम्म वितर्क । क नु कस्मिङ्शिख्रिण पर्वते कियत्कालं चिरं किमभि-वित्र किनामकं तपः अकरोद्येन हेतुना तवाधरवत्पाटलं रक्तवणं बिम्ब-भ्यों है दशतीत्यन्वयः ॥ ६९ ॥ ७० ॥

त्या /-रियो हित्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां व्याजस्तुत्यलङ्कार-

व्याजनिन्दालङ्कारः ३१.

निन्दाया निन्दया व्यक्तिव्याजिनिन्देतिगीयते। मिं विधेस निन्द्यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिरः ॥ ७१ ॥ तेत्रवः)-अत्र हर्गनन्द्या विषमविषाकं संसारं प्रवर्तयतो जल विधेर भिव्यक्तचा निन्दा व्याजनिन्दा। ल्य गया वा-विधिरेव विशेषगईणीयः ासौ

करट त्वं रट कस्तवापराधः। सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन को किलेन॥

स्यते

यत्ति

ष इत

अन्यस्तुत्यान्यस्तुत्यभिव्यक्तिरिति पश्चमप्रकारव्याज-विक स्तुतिप्रतिबन्दीभृतेयं व्याजनिन्दा ॥

वन्या अ०चं० )-व्याजनिन्दां लक्षयति-निन्दाया इति ॥ यत्रान्यनिन्द्याऽन्य-स्य निन्दाया अभिव्यक्तिः पर्ववस्यति सा व्याजनिन्दा इतरनिन्दाव्या-जेन निन्देति व्युत्पत्तेः॥ विधे इति । हे विधे ब्रह्मन् प्राक् पूर्व ते तवैकमेव शिरो यः अहरत् अच्छिनत् स एवार्थात् हरो निन्दा इत्यन्वयः। निन्दये-त्यभिन्यङ्गचेत्यनेनान्वितं निन्द्याभिन्यङ्गचा विधेर्निन्दा न्याजनिन्देत्य-ल्वयः । विषमविपाकं दारुणपरिणामम् ॥ विधिरेवेति । विशेषतो गर्ह-थीयः निन्दनीयः । हे करट काक त्वं रट रटनं कुरु । योऽसौ विधिः आम्रवृक्षे सरहेन सौम्येन कोकिलेन सहवासं तव चकारेत्यन्वयः। ननु केनाप्यालङ्कारिकेणातुक्ताया व्याजिनन्दायाः कथमलङ्कारत्वेनाङ्गीकर-ायही. णिमत्याशङ्कचाह-प्रतिबन्दीति ॥ तुल्ययुक्तया प्रतिवन्दीस्थानीयेत्यर्थः । तथा च स्तुतिवन्निन्दायामप्यमस्तुतप्रशंसातो वैचित्रयविशेषातद्नन्त-ाख भाव व्याजस्तुतौ चार्थातुगमाभावादनन्तर्भाव पृथगलङ्कारताया औचि-त्यापातत्वात्प्राचीनैरनुक्तापि स्वीकर्नुमुचितेत्याशयः॥

[ व्याजित इंकार

ना

की

वच

तत

हि

न

शंस

qq

तप्र

इत्य

अप्र तन्द

भिग

न्दः ₹q

व्य

उत

₹व या

र्ल

तः स

जे

(क्व॰)-नतु यत्रान्यस्तुत्यान्यस्तुतेरन्यनिन्द्यान्य याश्च प्रतीतिस्तत्र व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालङ्कार्य त अस पगमे स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रशंसोदाहरणेष्वप्रस्तुलार्स सा न वक्तव्या । तेषामपि व्याजस्तुतिव्याजिन्त क्रोडीकारसम्भवादिति चेदुच्यते। यत्राप्रस्तुतवृत्त त्स्तुतिनिन्दारूपात्तत्सरूपः प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते श्छिद्राणि भूयांसि' इत्यादौ तत्र लब्धावकाशा साह बन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा अत्रापि वर्तमाना न निवारि क्या। अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुतिर्न्यानंद्याऽन्यनिन्देत्येवंत स्तुतिव्याजनिन्दे अपि सम्भवतश्चेत्कामं ते अपि स ताम्। न त्वस्याः परित्यागः। यद्यपि विधिरेव विशेषगः इति श्लोके विधिनिंद्या तन्मूलकाकानिन्द्या चालि 310 = स्य प्रभोक्तेन च विद्वत्समतया स्थापितस्य सूर्खस्य च प्रतीयत इति तत्र सारूप्यनिबंधनाऽप्रस्तुतप्रशंसाप्रकर तथापि सैव व्याजनिंदामूलेति प्रथमोपस्थिता सापि दुर्वारा। एवं व्याजनिंदामूलकव्याजनिंदास्रपेयमण प्रशंसेतिचमत्कारातिशयः । एवमेव व्याजस्तुतिम व्याजस्तुतिस्त्राप्यप्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते।

यथा वा-

लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महानितः स्वच्छंदं चरतो जनस्य हद्ये चिंताज्वरो निर्मित एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्धराकी हता कोऽर्थश्चेतिस संहतोऽत्र विधिना तन्वीमिमांतन्त्री

अत्राप्रस्तुतायास्तरुण्याः सृष्टिनिदाव्याजेन त्रि व्याजेन च तत्सौन्दर्यप्रशंसाप्रशंसनीयत्वेन कविवि स्वकवितायाः सृष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दा जैन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसायां पर्यवस्य

जिहि इंकार: ३१]

रुता

ते।

H श्राह

विश

चा

पि।

मप्रस

तेम

ात'

Fan

निवि

विव

द्ध

FU

अस्य श्लोकस्य वाच्यार्थविषये यद्यपि नात्यन्तसाम अस्यं, त हीमे विकल्पा वीतरागस्येति कल्पयितं शक्यम्। क्षिरसाननुगुणत्वाद्वीतरागहृद्यस्याप्येवंविधविषयेप्वप्रवृत्तेश्च। नापि रागिण इति युज्यते । तदीयविकल्पेषु वरा-कीति कृपणतालिङ्गितस्य हतेत्यमङ्गलोपहितस्य वचसोऽनुचितत्वाचुल्यरमणाभावादित्यस्यात्यन्तमनुचि-तत्वाच स्वात्मानि तद्तुरूपतासम्भावनायामपि रागित्वे FO हि पशुप्रायता स्यात् । तथापि विवक्षितप्रस्तुतार्थतायां पि न किञ्चिद्सामञस्यम् । अत एवास्य श्लोकस्याप्रस्तुतप्र-वंव शंसापरत्वमुक्तं प्राचीनैः । वाच्यासम्भवेऽप्यप्रस्तुतप्रशंसो-पपत्तरिति ॥ ७१ ॥

अ० चं० )-प्रागुक्तयोरेकः कृती शकुन्तेष्वित्यावद्भकृतिमेत्यनयोरप्रस्तु-तप्रशंसोदाहरणत्वासङ्गतिमाशङ्कते-निविति ॥ क्रोडीकारः स्विविषयी-पिकरणम्। अन्यत्र लब्धात्मकस्यालङ्कारद्वयस्य क्वचित्सङ्करेऽपि न दोष इत्याशयेन समाधते--यत्रेति ॥ एतच्च इत्यादावित्यनेनान्वितम् । अस्या अप्रस्तुतप्रशंसायाः । सैवाप्रस्तुतप्रशंसेव ॥ लावण्येति । इमां तन्वीं तन्वता सुजता वेधसा चेतसि कोऽर्थः कामनाविषयभूतो विनिहितोऽ-भिसंहितः । किं प्रयोजनमुद्दिश्येयं निर्मितेत्यर्थः । नन्वनायासेनातिसु-न्दरतन्वीनिष्पत्तिरेव प्रयोजनं तद्भावेऽपि वा छीछ।मात्रेण तन्निर्माणं स्याद्त आह-लावण्येत्यादि ॥ यतो लावण्यरूपस्य द्विणस्य धनस्य व्ययो न गणितः । महान्क्केशोर्ज्जितः कृतः स्थेच्छाचारिणो जनस्य उदासीनस्यापि हद्ये चिन्तैव ज्वरो निर्मितः। एषापि वराकी दीना स्वगुणानुरूपस्य वरस्याभावाद्धतेव हता नष्टप्राया । तथा च बह्वा-याससाध्यत्वाद्निष्टानुबन्धित्वाच्च न तन्त्र्याः प्रयोजनत्वं लीलामात्रेण तन्निर्माणं च सम्भवतीति भावः । तन्निन्दान्याजेन तरुणीनिन्दाव्याजेन । तत्सौन्दर्यप्रशंसाशब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशं-सायां पर्यवस्यतीत्यन्वयः । तन्निन्दाव्याजेन स्वकवितानिन्दाव्या-जेन। कविता सौन्दर्यरूपा। प्रस्तुतार्थस्यात्यन्तमस्फुटत्वात्कथमस्य पयस्य तत्परत्वमित्याशङ्कामपनेतुं भूमिकामारचयति-अस्येत्यादि ॥ रसाननुगुणत्वादिति ॥ वीतरागे शृङ्गारस्यासम्भवादिति भावः । नतु शङ्कारासम्भवेऽपि तन्वीनिर्माणनिनदया शान्तरसपरिपोषाद-

चन

क्र

ध

व र

क

f

(अ

5

fi

स्त्येव रसानुगुणत्वमत आह-वीत्रागेति ॥ नापि रागिण इत्यान ता मिमे विकल्पा इत्यनुषज्यते ॥ विविक्षितेति । स्वक्वितासौन्द्र्ये का त्यर्थः।अत एव वाच्यार्थासामञ्जस्यादेव। वाच्यास्मभवेऽपि वाच्यास् विव अस्यासम्भवेऽपि । तथा च वाच्यार्थासामञ्जस्यमेवास्फुटेप्यमस्तुर्धं वि तात्पर्य गमयतीति भावः॥ ७१॥ मुद्ध

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां क्रवलयानन्दर्शकायां व्याजनिन्दा-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ३१ ॥

आक्षेपालङ्कारः ३२.

(चन्द्रा॰)-आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारण चन्द्र सन्दर्शयात्मानमथवास्ति प्रियासुखम्॥%

( कुव॰ )-अत्र प्रार्थितस्य चन्द्रदर्शनस्य प्रियामुखसत्तेत्र र्थक्यं विचार्याथ वेत्यादिसृचितः प्रतिषेध आक्षेपः। यथा वा-साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं

कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः। यत्तस्य दैत्या इव छुण्ठनाय काव्यार्थचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ गृह्णनतु सर्वे यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षातिः कापि कवीश्वराणाम्। रत्नेषु छुतेषु बहुष्वमत्यैं-

रद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः॥ अत्र प्रथमश्लोकेन प्रार्थितस्य काव्यार्थचोरेभ्यो ( णस्य स्वोक्षिखितवैचित्र्याणां समुद्रगतरत्नजालवद्भाष् विचिन्त्य प्रतिषेध आक्षेपः॥ ७२॥

(अ०चं०)-आक्षेप इति । स्वयमुक्तस्यार्थस्य किञ्चित्रिमित्तमभिष् मतिषेध आक्षेपः ॥ सूचितेति । पक्षान्तरपरिग्रहस्य पूर्वपक्षप्रतिले यतत्वादिति भावः । न चात्र कैमर्थ्यरूपपश्चमप्रतीपप्रभेदेन गृता शङ्कनीयम् । तस्यात्र प्रतिषेधप्रतिनिमित्तत्वेनाप्राधान्यात् । अव ग्धमुदाहरति-साहित्येति ॥ हे कविश्रेष्ठाः साहित्यसमुद्ररूपाणां ।

गक्षेता इलंकारः ३२]

पा

19

वेना

क्षपत

Hr.

क्षेप

ता

सी

यक तादीनां मन्थनादिव परिशीलनादुत्थित्मुत्पन्नं कणयोरमृतमिवाह्नादकं विकार्य रक्षत । यद्यस्मात्तस्य छुण्डनार्थं दैत्या इव काव्यरूपस्यार्थस्य पत्र कार्य चोराः प्रगुणीभवन्ति बहुलीभवन्तीत्यन्वयः ॥ गृह्णन्तिति । अभावता । समुक्त यदि वेत्यथवेत्यनेन समानार्थम् । छ्रोषु अपत्हतेषु । स्वोह्निखितेति स्वय-मुद्रावितेत्यर्थः । वैचित्र्याणामर्थवैचित्र्याणाम् ॥ ७२ ॥

चन्द्रा॰)-निषेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते । नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ७३॥

(क्व०) - केचिदलङ्कारसर्वस्वकाराद्य इत्थमाहुः। न निषे-धमात्रमाक्षेपः किं तु यो निषेधो वाधितः सत्रर्थान्तरपर्य-वसितः किञ्चिद्विशेषमाक्षिपति स आक्षेपः । यथा दृत्या उक्ती नाहं दूतीति निषधो बाधितत्वादाभासक्तपः सङ्घटन-कालोचितकैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्य-ब्रिदानीमेवागत्य नायिकोज्जीवनीयेति विशेषमाक्षिपति।

यथा वा-नरेन्द्रमौले न वयं राजसन्देशहारिणः। जगत्कुटुम्बिनस्तेऽद्य न शत्रुः कश्चिदीक्यते ॥

अत्र सन्देशहारिणामुक्ती न वयं सन्देशहारिण इति निषेधोऽतुपपन्नः सन्धिकालोचितकैतववचनपरिहारेण ह्यर्थ-वादित्वे पर्यवस्यन्सर्वजगतीपालकस्य तव न कश्चिद्पि शत्रुभावेनावलोकनीयः किंतु सर्वेऽपि राजानो भृत्य-भावेन संरक्षणीया इति विशेषमाक्षिपति ॥ ७३॥

(अ० चं०)-अर्थान्तरपर्यवसिताऽर्थान्तरप्रतियोगिकत्वेनावस्थितः।विशेषं व्यङ्गयार्थविशेषम् ॥ सङ्घटनेति । संयोजनकाले उचितं यत्कैतववचनं मिथ्यावचनं तस्य परिहारस्तेनोपलक्षिते यथार्थवादित्वे इत्यर्थः। नाहं दूतीत्यत्र हि दूतीपदेन दूतीगतमिथ्यावादित्वविशिष्टं लक्ष्यते। तदभा-वस्तु-यद्यपि न यथार्थवादित्वं तथापि तदुपलक्ष्यत्वात्तत्पर्यवसानोक्तिः॥ नरेन्द्रेति । सन्धिकरणार्थमागतानां दूतानामुक्तिः । नरेन्द्राणां राज्ञां मौलिः श्रेष्ठः ॥ सन्धीति । सन्धिकाले उचितं यत्कैतववचनं तत्परि-हारेणोपलक्षित इति पूर्ववद्र्यः। अत्राहुः "सन्देशहारिषु तन्निषेधस्य बाधात् सन्देशहारिपदेन कैतववचनप्रयोक्तृत्वविशिष्टं छक्ष्यते। तन्निषे-

विरोधा धेन च सत्यवादित्वरूपो विशेषो व्यज्यत इत्ययमेव निषेधेन विशेष धन च सत्यवापुर्व । क्षेपो न तु सर्वजगतीपालकस्येत्यादिर्विशेषो निषधेन केवलेना क्षेपो न तु सवजगतापाळकरूतका प्राप्त । एवं स्थिते । शक्यते । तस्य जगत्कुडुम्बिन इत्युत्तरार्द्धगम्यत्वात् । एवं स्थिते । शक्यते । तत्रोच्यते न वयमिति (०) मच्यते तव न कश्चिद्पीत्यादि" इति । तत्रोच्यते न वयमिति मुच्यत तव न पायप्रार्थात्रीक्तविशेषावगतिः स्यात्। सन्धिका वि चितकैतववचनत्वेनैव सम्भाव्यमानत्वात् । अपि तु तत्कालीनुस भिप्रायमात्रावगमः । निषेधेन तु तत्परिहारे युक्त उक्तिविशेषाः क्रुव इत्यत्भवसाक्षिकमेतत् । सत्यवादित्वादिकं त्क्तविशेषे व्यक्ष द्वारभूतं न तु तदेव विशेषरूपमचमत्कारित्वात्। अत एव नाहं ह त्यत्र वस्तुवादित्वादिर्विशेषो न्यन्यत इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः। वस्त दित्वमादिद्धारभूतं यस्य तादशो विशेष इति तद्र्थ इति । एतेन दतीति प्रवीदाहरणमपि व्याख्यातम्॥ ७३॥

ग्रह

इ

अ०न

र्सा

वा रि

त्वे

श

ल q

6 f

R

7

देन

(चं०)-आक्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते निषधे च तिरोहि गच्छ गच्छिस चेत्कान्त तत्रैव स्याजिनिर्मम ॥%

(क्रव०)-अत्र गच्छेति विधिव्येक्तः मा गा इति निवेधि रोहितः । कान्तोद्देश्यदेशे निजजनमप्रार्थनयात्ममाण स्चनेन गर्भीकृतः।

यथा वा-न चिरं मम तापाय तव यात्रा भविष्यति। यदि यास्यसि यातव्यमलमाशङ्कर्यापि ते॥ अत्रापि न चिरं मम तापायोति स्वमरणसंसूचनेन ग ननिवेधो गर्भोक्रतः॥ ७४॥

( अ० चं० )-अस्यैव प्रभेदान्तरमाह-आक्षेपोऽन्य इति ॥ प्रार्थनयामा सूचनद्वारेण गर्भितो व्यङ्गचत्वेनान्तर्भावितः। एतच्च तिरोहित स्व स्यार्थकथनं तदेवमयह्नतिभिन्नत्वे सति चमत्कारकारिनिषेधतं सा न्यलक्षणं बोध्यम् ॥ ७४॥

> इत्यळङ्कारचिन्द्रकायां कुवळयानन्दटीकायामाक्षेपा ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ३२ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बिरोधाभासालंकारः ३३] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। विरोधामासालंकारः ३३.

ना कि अभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते। विनापि तन्त्रि हारेण वक्षोजो तव हारिणो ॥७५॥

क्व )-अत्र हाररहितावि हारिणी ह्याविति श्रेषमूल-को विरोधाभासः।

यथा वा-प्रतीपभूपेरिव किं ततो भिया विरुद्धधर्मेरपि भेनृतोज्झिता। अमित्रजिन्मित्रजिद्येजसा स य-द्विचारहक्चारहगप्यवर्तत्॥

विशे

यभ हं ह

**बस्त** 

तेन :

हिं

98

धि

रणस

1

T

साम

विरोधसमाधानोत्रेक्षाशिरस्को विरोधाभास इति पूर्वस्माद्भेदः ॥ ७५॥

अ॰चं॰ )-आभासत्व इति ॥ विरोधस्याभासत्वे आपाततो भासमानत्वे सित विरोधाभासो नामालङ्कारः। आभासत इत्याभासः विरोधश्चासा-वाभासश्चेति व्युत्पत्तेः। ईषदर्थकेन चाङा भानस्यापातरूपत्वमर्थान्तरप-रिहार्यत्वरूपं बोध्यते। तथा चैकाधिकरण्येन प्रतीयमानयोः कार्यकारण-त्वेनागृह्यमाणयोर्धर्मयोराभासमानाऽपर्यवसन्नविरोधत्वं लक्षणं द्रष्टव्यम्। शनिरशनिश्च तमुचैरित्यादावतिव्याप्तिवारणायाद्यं विशेषणम्। "अप्य-लाक्षारसासिक्तं रक्तं तच्चरणद्रयम्"इति विभावनावारणाय द्वितीयम्। प्यवसितस्य विरोधस्य दोषत्वाद्पर्यवसन्नत्वं विरोधविशेषणमिति दिक्॥ श्लेषेति। हारोऽनयोरस्तीत्यर्थे विरोधः, मनोहारिणावित्यर्थेन तत्प-रिहारः॥प्रतीपेति। तस्मान्नलाद्भयेन कृत्वा प्रतिक्लन्पेरिव विरुद्धधर्मेर-पि भेनृता भेदकारिता त्यक्ता। किमित्युत्प्रेक्षा । यस्मात्स नलः अमि-वाणां शत्रूणां जयकृद्पि ओजसा मित्रस्य रवेर्जयकृत्। अथ च मित्रजि-इत्य न देव न मित्रजिदिति विरोधः । चारदृष्टिरिप विचारे दृष्टिर्यस्य तादृशः विगतचारद्दगिति च विरोधः॥ विरोधिति। विरोधसमाधानरूपोत्प्रेक्षा शिरः प्रधानं यस्य तादृश इत्यर्थः । यतु विरोधसमाधानात्मिकया सुखस्थितयोत्प्रेक्षया विरोधस्योत्थानमेव भग्नमिति कथमत्र विरोधा-लङ्कार इति केनचित्सुमनसापि विमनसेवाभिहितं, तदसारम्-वि-रोधभानमन्तरेण विरुद्धधर्मेरपीत्याद्यत्मेक्षाया एवानुत्थानेन क्षेषमूल- (883)

#### कवलयानन्दः।

[ विभावन इलंकार भासमानं विरोधमुवर्जीव्येव विरोधत्यागोत्त्रेक्षाया अर्थान्तराहा कारण तायास्तत्समाधानत्वेन पश्चादवस्थितत्वादिति ॥ ७५॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां विरोधाभासालङ्कार प्रकरणम् ॥ ३३ ॥

विभावनालङ्कारः ३४.

(चं०)-विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजनमके अप्यलाक्षारसासिकं रक्तं तच्चरणद्रयम्॥ ॥

(कुव०)-अत्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽवि कथितः। स्वाभाविकत्वेन विरोधपरिहारः।

यथा वा-अपीतक्षीबकादम्बमसम्मृष्टामलाम्बरम्। अप्रसादितसूक्ष्माम्बु जगदासीन्मनोरमम्॥ अत्र पानादिप्रसिद्धहेत्वभावेपि क्षीबत्वादिनिबद्धम्। विभाव्यमानशरत्समयहेतुकत्वेन विरोधपरिहारः।

यथा वा-वरततुकवरीविधायिना

सरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना । अवचितकुसुमापि वहरी समजनि वृन्तनिलीनषर्पद्।॥

अत्र वहर्या पुष्पाभावेऽपि भृङ्गालिङ्गनं निबद्धं रततुकवरीसंक्रान्तसौरभनरपतिन खसंसर्गरूपं विशेषणमुखेन दर्शितमिति विरोधपरिहारः॥ ७६॥

(अ०चं०)-विभावनेति ॥ प्रसिद्धे कारणाभावेऽपि कार्योत्पतिर्विभाविष् लङ्कारः । विभाज्यते कारणान्तरं यस्यामिति ज्युत्पत्तेः । कारणामा शाब्द आर्थो वेति सर्वत्र लक्षणसमन्वयो बोध्यः। एतदेव तन्त्रेणी क्लविभावनाप्रकारसाधारणं सामान्यलक्षणमायप्रकारविशेषलभा बोध्यम् । तत्राद्यं दर्शितमेव । द्वितीयं तु कारणान्विताभावकथना कार्योत्पत्तिकथनमित्युदाहरणविशेषबळादेव गम्यत दर्शितम्। प्रतिबन्धकं सति कार्योत्पत्तिरूपे तृतीयप्रकारेऽतिन्याति णायान्विति । तत्र प्रतिबन्धकस्य वस्तुतः कारणाभावरूपस्य कर्ण

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

न्वित श्रास

मिन्य दंसा

मप्रस सुक्म

तस्त माने भिन

भ्रम

चन

कुव

त्व

6

त्र द Ţ

त

गाका इलंकार: ३४ ]

क्षिकारणान्वितत्वेन कथनमिति तन्निरासः । प्रकारपश्चकेऽपि कारणा-विताभावस्यार्थतो गम्यत्वात्कथनेति ॥ अप्यलाक्षेति । लाक्षारसेन श्रासमन्तात्सिक्तं लाक्षार्सासिक्तम् । पश्चात्रत्रसमासः। तस्याः का-प्रिन्याः ॥ अपीतेति । अपीताः पानशून्याः क्षीवा मत्ताः कादम्वाः कल-हंसा यत्र तथा असम्मृष्टं सम्मार्जनज्ञून्यममलमम्बरमाकाशं यत्र एव-मप्रसादितं वस्त्रगालनकतकक्षोदप्रक्षेपादिना यत्प्रसादनं तच्छन्यं स्क्षं लघ्वम्बु यत्र । एवंभूतं जगम्मनोहरमासीदित्यन्वयः । परमार्थ-वे तस्तु शुद्धाम्ब्बत्येव काच्यादशें दृष्टः पाठः॥ विभाज्यमानेति । वर्ण्य-मानेत्यर्थः॥ वरेति । वरतनोः केशपाशरचनासम्पादकेनात एव सर-ण भागत्वन राज्ञो हस्तेनावचितकुसुमा लूनपुष्पाऽपि लता वृन्तासक्त-भ्रमरा सञ्जातेत्यर्थः ॥ ७६ ॥ ित

चन्द्रा॰ )-हेतूनामसमयत्वे कार्योत्पत्तिश्च सा मता। अस्त्रेरतीक्ष्णकिं ठिनैर्जगज्जयित मन्मथः॥ ७७॥ कुव० )-अत्र जगज्ञये साध्ये हेतूनामस्त्राणामसमप्रत्वतीक्षण-

त्वादिगुणवैकल्यम्।

11

म्।

di

ज हैं।

पूर्ण

Y

र्य

यथा वा-उद्यानमाहतोदूताश्चृतचम्पकरेणवः। उद्स्रयन्ति पान्यानामस्पृशन्तो विलोचने ॥ बाष्पोद्गमनहेत्नामसमग्रत्वं स्पर्शनिक्रयावैक-ल्यम्। इमां विशेषोक्तिरिति दण्डी व्याजहार । यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य महिमातिशयरूपो द्वितीयो-दाहरणे चम्पकरेणूनामुदीपकतातिशयरूपश्च विशेषः ख्या-प्यत इति । अस्माभिस्तु तीक्ष्णत्वादिवैकल्यमपि कारण-विशेषाभावरूपभिति विभावना प्रदर्शिता॥ ७७॥

ावन ि गार (अ०चं०) - हेतूनामिति ॥ असमग्रत्वे हेतुतावच्छेद्कस्य धर्मस्य तत्सम्ब-न्धस्य वा वैकल्ये सति ॥ अस्त्रीरिति । धर्मवैकल्योदारणम् । सम्ब-न्धवैकल्ये उदाहरति-उद्यानेति ॥ विलोचने कर्मभूते उद्स्रयन्ति उद्ग-त्।श्रृणि कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ क्रियेति । धात्वर्थत्वाभिप्रायस्यर्शनस्य सं-योगरूपत्वात्। इमां द्वितीयप्रकाररूपां विभावनाम्॥ व्याजहारेति। गुणजातिकियादीनां यत्र वैकल्यद्शनं विशेष्यद्रश्नायैव सा विशेषो-किरिप्यत इति ग्रन्थेन व्यवहृतवानित्यर्थः । एतेन प्रथमप्रकाराद्विती-

पजनिरुक्ता ॥

( कुव॰ )-अत्र तापनिवर्तकतया तापविरुद्धेरिन्दुकिरणैस

गमांचा वा-कि दिते कुमारस्यें कुवलयमुहस्ति भाति न क्षत्रम्। मुकुलीभवन्ति चित्रं परराजकुमारपाणिपद्मानि ॥ ण्या वा-अविवेकि कुचद्रन्द्रं हन्तु नाम जगत्रयम्। श्रुतिप्रणयिनोर्क्णोरयुक्तं जनमार्णम्।। न्ध

विदाहरणयोः कारणस्य कार्यविरोधित्वं स्वाभाविकम्। ८ तु श्रुतिप्रणयित्वरूपागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेदः॥८०॥ मिन् वं०) - उदित इति ॥ ऋस्यचिद्राजकुमारस्य प्रतापवर्णनम् । कुमा-के कि सूर्ये उदिते सति कोः पृथिन्या वलयं मण्डलमेव क्रवलयं क्रम-मुह्लासं प्राप्नोति । क्षत्रं क्षत्रियकुळं न भाति । अथ च नक्षत्रं भातीति वाम्। तथा परेषां राजकुमाराणां पाणिकमलानि मुकुलीभवन्ति हुचिन्ति । अञ्जलिबन्धात्तदाकृतीनि भवन्तीत्यर्थः ॥ अविदेकीति । 9८। विको विशेषदर्शनं विश्लेषश्च तच्छृन्यम् । परस्परं संश्लिष्टत्वात्। मित्राचयुगम् । कर्त्रः । जगत्त्रयं हन्तु नाम । श्रुतिर्वेदः कर्णश्च । प्रणयः

पर्वेशे रिचयः ॥ ८० ॥ पहाः) कार्यात्कारणजनमाऽपि दृष्टा काचिद्रिभावना। ण ग्याराशिरभूत्करकल्पतरोस्तव ॥ ८१॥

वनावः )-यथा वा-

11981

विन

भी जाता लता हि शैले जातु लतायां न जायते शैलः । भी सम्प्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम् ॥८१॥ न्त्री वं )-यश इति ॥ कर एव दातृत्वात्कलपतरः । अत्र पयोधिज-नम् यात्कल्पतरोः कारणस्य पयोधेरुत्पत्तिः षष्ठी विभावना ॥ जातेति । णु कदाचित् कनकलतेव कनकलता कामिनी । गिरिद्रयमिव तनद्रयम्॥ ८१॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानंद्टीकायां विभावना-

ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ३४॥

विशेषोत्तयलङ्कारः ३५. ( निदा ) - कार्याजनिर्विशेषोक्तिः सति पुष्कलकारण। वैह हिद स्नेह्शयो नाभूत्स्मरदीपे ज्वलत्यपि ॥ ८२॥

[ असंभवालंकारः असं कुवलयानन्दः।

( कुव॰ ) यथा वा-अतुरागवती सन्ध्या दिवसस्तिसुरः अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ ८

(अ०चं०)-विशेषोक्तिं लक्षयित-कार्याजनिरिति ॥ पुष्कले सहस्र म्पन्ने कारणे सित प्रसिद्धकारणसमूहे सतीति यावत् । कार्यस् रमुत्पत्तिर्विशेषोक्तिः । विशेषस्यानुत्पत्तिनिमित्तस्योक्तिरका व्युत्पत्तेः॥ अनुरागेति । अनुरागो रिक्तमा रितश्च । पुरासार्व आज्ञाकरश्च। पूर्वोदाहरणेऽनुक्तिनिमित्ता, इह दैवगतिवैचित्र्यस ब्र त्तस्योपादानादुक्तनिमित्तेति भेदः॥ ८२॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां विशेषोत्त्यलङ्का गर प्रकरणम् ॥ ३५॥

असम्भवालङ्कारः ३६.

य

वि

ता

त

(चंद्रा॰)-असम्भवोऽर्थनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववर्णस को वेद गोपशिशुकः शैलमुत्पाटयेदिति॥ व

यथा वा-अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर ही श्रितोऽस्माभिस्तृष्णातर् लितमनोभिर्जलियः क एवं जानीते निजकरपुटीकोटर्गतं क्षणादेनं ताम्यतिमिमकरमापास्यति मुनिः

(अ०चं०)-असम्भव इति ॥ कस्यचित्पदार्थस्य निष्वतेरसंभावति ॥ र्णनमसम्भवो नामालङ्कारः । गोपशिशुको गोपालबालकः। स्वार्थे वा कप्रत्ययः । उत्पाटयेदुद्धरेत् ॥ अयमिति । वारां जला लयः स्थानम्। तृष्णा पिपासा अर्थाभिलाषश्च। तरिलतं चश्रवी श्रित आश्रितः मुनिरगस्त्यः एनं समुद्रं क्षणात् आसमन्तात् पार्वे इदं को जानीत इत्यन्वयः । कीहशम् । निजकरपुटी करसम्प्रमेवीत टरं बिलं तद्गतं तथा ताम्यन्तो ग्लायन्तस्तिमयो मतस्या मकर्मि वंभूतमित्यर्थः ॥ ८३ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायामसम्भवालङ्कारप्रकरण्

कार असंज्ञार ३७ ] अलंकारचिन्द्रकासमेतः । (१४७) पुराह्म असङ्गत्यलङ्कारः ३७.

॥ १ द्रा०) – विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसङ्गतिः ।

सहस्र विषं जलधरैः पीतं मूर्चिछताः पथिकाङ्गनाः॥८४॥

प्रमाहित् )-ययोः कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं विरुद्धं तयोस्तन्नि-प्रमाहित्यस्य विष्पानम्सङ्गत्यलङ्कारः । यथात्र विष्पानम् चर्छयो-भिन्नदेशत्वम् ।

अन्यस्य दशति श्रोत्रमन्यः प्राणैर्वियुज्यते ॥

कचिदसङ्गतिसमाधाननिबन्धनेन चारुतातिशयः।
यथा वा-अजस्रमारोहसि दूरदीर्घा

सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम् ।

र्णन सङ्कल्पसोपानतात । विभागानस वर्षत्यधिकं पुनर्थः

110

द्धचानात्तव त्वन्मयतामवाप्य ॥

इति विरुद्धमिति विशेषणाग्रत्र कार्यहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्धं

यथा - भूचापवहीं सुमुखी यावन्नयति वक्रताम् । तावत्कटाक्षविशिखेभिद्यते त्हद्यं मम ॥ ८४॥

वर्ग अ०चं० )-विरुद्धमिति। अदृष्टमित्यर्थः। भिन्नदेशत्वं भिन्नाधिकरणत्वम्। विषं जलं हालाहलं च। सङ्गतस्य भावः साङ्गत्यं तद्भावोऽसाङ्गत्यम्॥ अज्ञन्नमिति। दमयन्तीं प्रति हंसोक्तिः। हे दमयन्ति! त्वं तदीयां लिए लिए सम्बन्धिनीं दूरमत्यन्तं दीघीं संकरणे मनोरथस्तद्रूपसोपानपरम्पमण्यः निरन्तरमारोहसि। स पुनर्नलो अधिकं श्वासान् वर्षति मुश्चावित यत्तव ध्यानात्त्वन्मयतां त्वत्स्वरूपतामवाप्येत्यन्वयः। अत्र चतुः विषादेनासङ्गतिसमाधानम् ॥ अञ्चापति। अञ्चापवहीं अस्वरूपधनुर्लन्ति। यावदिति परिमाणार्थम् । वक्रतां नयति आकर्षतीति यावत । वित्यिति पावदिति परिमाणार्थम् । वक्रतां नयति आकर्षतीति यावत । वित्यिति पावदिति परिमाणार्थम् । अत्र हृद्यभेद्धनुराक्ष्णयोः वित्यिति पावति। भिन्नदेशत्वमेव हृष्टमिति नासङ्गतिरलङ्कारः॥ ८४ ॥

(888)

क्रवलयानन्दः।

(चन्द्रा॰)अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिकारि अन्यत्कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्विरुद्धकृतिस्तथा ॥ अपारिजातां वसुधां चिकीर्षन्यां तथाऽकार्या गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्धेदं पुराऽकरोः॥

(क्रव०)-अत्र कृष्णं प्रति शक्रस्य सोपालम्भवचने भूकित र्षिततया तत्र करणीयमपारिजातत्वं दिवि कृतीयः। सङ्गतिः। पुरा गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन वराहसी क्या द्विरुद्धं गोत्राणां दलनं खुरकुट्टनैः कृतिमिति विद्वा ाधमिव श्चेषोत्थापिता। प्रतिचि

यथा वा-त्वत्खद्गखण्डितसपत्नविलासिनीनां भूषा भवन्त्यभिनवा भुवनैकवीर। नेत्रेषु कङ्कणमथोरुषु पत्रवही चोलेन्द्रसिंह तिलकं करपहनेषु ॥ मोहं जगत्रयभुवामपनेतुमेत-दादाय रूपमिखलेश्वर देहभाजाम्। निःसीमकान्तिरसनीरिधनामुनैव मोहं पवर्द्धयासि मुग्धविलासिनीनाम्। अत्राद्योदाहरणे कङ्कणादीनामन्यत्र कर्तव्यतं क्तु मिति नोपन्यस्तम् । भवतिना भावनारूपा अन्वकार्यक राक्षिप्यत इति लक्षणानुगतिः॥ ८५॥ ८६॥

नेषु क

रण्यव रणे ह

ी गर

हिनि

त कैशि

हि र चकीष

यापि

त्ण्य

स्यान्य

निव

मत्यः ( अ०चं० )-अन्यत्रेति । अन्यत्र कर्तव्यस्य वस्तुनस्ततोऽन्यिस्स्रित्र या कृतिः करणं तद्प्यसङ्गतिरित्यनुषज्यते । तथा अन्यक्षित्रो अपगतमीतर्या प्रवृत्तस्य तद्धिरुद्धकार्यकरणं तृतीया असङ्गतिः यस्यास्तां चां स्वर्गम् । तथा पारिजाततहरहितामकृथाः गित्रो एवं गोत्रायाः पृथिव्या उद्धाराय पुरा वराहावतारे प्रवृत्ती वित त्राणां पर्वतानामुद्भेदं द्लनमकरोः कृतवानित्यर्थः । सङ् श्लेषमूळकाभेदाध्यवसायोत्थापिता॥ यथा वेति । त्वत्खद्रेति नैकवीर चोलदेशाधिप सिंहसदृश तव खड्नेन खण्डिता

ति वस्तिद्विलासिनीनामभिनवा अदृष्टपूर्वा भूषा भूषणानि भवन्ति। क्रितेषु कङ्कणं वलयं भवतीत्यनुषङ्गः । अथेति समुचये । ऊरुषु च

नित्र वहीं सैव पत्रिकारचना । करपछवेषु तिलयुक्तं कं जलमेव विकारभूषणमिति ॥ मोहमिति । हे अखिलेश्वर जगत्त्रयवर्तिनां देहधा-

ण भोहमपने तुमेतद्रूपं कृष्णशरीरमादाय मर्यादातिकान्तकान्ति रू-

सिसमुद्रेणामुनैव रूपेण सुन्दरस्त्रीणां मोहं प्रवर्द्धयसीत्यन्वयः ॥ हिति। अन्योर्भध्य इत्यर्थः। आद्योदाहरणे इति लक्षणानुगतिरित्य-

अपात अवितना अवत्यर्थेन भवनेनेति यावत्। भावनारूपा भवनप्र-जकव्यापाररूपा। यतु-अन्यत्र करणीयस्येत्याद्यसङ्गतिप्रकारद्वया-

कि स्वथनमयुक्तम् । अपारिजातामित्युदाहरणे पारिजातराहित्यचिकी-विद्यारणस्य कार्येण पारिजातराहित्येन वैयधिकरण्योपनिवन्धनेन विमकासङ्गतितो वैलक्षण्यानुपपत्तेः । आलम्बनाख्यविषयतासम्ब-

त्रां विकीर्षायाः सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति हेतुत्वात् । एवं क्षु कङ्कणमित्यादौ कङ्कणत्वनेत्रालङ्कारत्वयोर्विरुद्धयोः सामानाधि-रण्यवर्णनाद्विरोधाभासत्वसुचितम् । एवं गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपीत्युदा-

ले विरुद्धात्कार्यसम्पत्तिर्देष्टा काचिद्धिभावनेत्युक्तविभावनाप्रकारे-मार्थात्वादसङ्गतिभेदान्तरकल्पनानुचिता । मोहमित्यादाविप

हिनवर्तकत्वमोहजनकत्वयोर्विरुद्धयोरेकत्र वर्णनाद्धिरोधाभास एवे-त्रकेश्चिदुक्तं, तदसङ्गतम् - उक्तसम्बन्धेन चिकीर्षाया हेतुत्वासिद्धेः।

हि यद्धिकरणे कार्यचिकीर्षा तद्धिकरणमन्तर्भाव्योक्तसम्बन्धेन वकीर्षायाः कार्यहेतुत्वं तान्त्रिकसम्मतं युक्तं वा । अन्यत्र चिकीर्षित-यापि प्रमादादिनान्यत्र करणेन व्यभिचारात्। अत एवैवंविधवैयधि-

गण्यस्य विरुद्धत्वाद्पि न प्राथमिकासङ्गत्यन्तर्भावसम्भवः । वस्तु-

लं स्तु "विषं जलधरैः पीतं मूर्चिछताः पथिकाङ्गनाः" इत्यत्रेव नात्र प्रमार्यकारणवैयधिकरण्यप्रयुक्तो विच्छितिविशेषोऽपि त्वन्यत्र कर्तव्य-

पान्यत्र करणप्रयुक्त एदेति सहदयमेव प्रष्टन्यम् । एवं नेत्रेषु कङ्कण-मित्यत्र सत्यपि विरोधाभासेऽन्यत्र चमत्कारित्वेन कलमालङ्कारभावाऽ-

स्मिर्व करणरूपासङ्गतिरिप प्रतीयमाना न शक्या निराकर्तुम् । एवं त्याकीबोद्धारप्रवृत्तोऽपीत्युदाहरणे गोबोद्धारविषयकप्रवृत्तेगीबोद्धेदरूप-

निवारियतुं शक्यते । न चात्रापि मोहनिवर्तकान्मोहोत्पत्तेः सैव वि-

(240)

### कवलयानन्दः।

[FAIT: भावनेति वाच्यम् , मोहनिवर्तकस्य सिद्धवद्मतीतेः । अत्रवल तिरोधाभासोऽपि विशेषोक्तिकथनं तत्रासङ्तमेव द्धारविषयकप्रवृत्तिरूपकारणसन्वेऽपि गोत्रोद्धाररूपस्य कारीत त्पतिरिह प्रतिपाद्यते । किन्तु विरुद्धकार्योत्पत्तिरेवेति भाव यम् ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

इत्यलंकारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायामसङ्ख्यल वंगी ङ्कारप्रकरणम् ॥ ३७ ॥

# विषमालङ्कारः ३८.

(चन्द्रा०)-विषमं वर्ण्यते यत्र घटना ननु हा केयं शिरीषमृद्रङ्गी क तावनमद्नज्वरः॥ ८

( क्रवल॰ )-अत्रापि मृदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चानतुहा है। नामद्नज्वर्योघेटना ।

यथा वा-अभिलषिस यदीन्दो वक्कलक्ष्मीं मृगाक्षा पुनरपि सकृद्द्धौ मज संक्षालयाङ्कम् । स्रविनलमथ विम्बं पारिजातप्रस्तैः

सुरभय वद नो चेत्वं क तस्या मुखं क ॥ पूर्वत्र वस्तुसती घटना अत्र च चन्द्रवद्नलक्ष्मी ता घटनेति भेदः॥ ८७॥

( अ०चं०)-विषममिति ॥ परस्परमानुरूप्यरहितयोः पदार्थयोगं अ०च सम्बन्धो वर्ण्यते तत्र विषमनामाळङ्कारः। सम्बन्धश्च संयोगि योत्पादकभावश्चेति सर्वप्रकारसाधारणमेत छक्षणं बोध्यम् ॥ श्रीसं सीति । अङ्कं कलङ्कं संक्षालय प्रक्षालय । अथ प्रक्षालनाननाम् सर् चेतस्या मुखं क त्वं क इति वदेत्यन्वयः । वस्तुसती वस्तुगर्वी इत माना ॥ चन्द्रेति । चन्द्रश्च वद्नलक्ष्मीश्च तयोरित्यर्थः ॥ ८७॥

( चं॰ )-विरूपकार्यस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतम् कीर्ति प्रस्ते धवलां श्यामा तव कृपाणिका

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ड़:1 वह्नप

मेद:

याहio

त्व

विष

मूब नि

यर

ल

तः पि 10

H

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। [ ] [ ]

अवलः)-अत्र कार्णगुणप्रक्रमेण विरुद्धाच्छ्यामाद्धवलो-विरुद्धाः कार्यकारणयोक्तिवेद्यीनिवेर्वकृत्वे प्रभागि कि क्षितः। कार्यकारणयोनिर्वर्त्यनिर्वर्तकत्वे पश्चमी वि-त भावता । विलक्षणगुणशालित्वे त्वयं विषम इति

महः॥ ८८ ॥

म्यो

तन्त्रस

6911

म्।

TIM

यल वं०)-विरूपकार्यस्येति ॥ कारणविलक्षणस्वरूपस्येत्यर्थः । कुपाणिका हु:। प्रक्रमेणेति । प्रक्रमः परिपाटी । स्वजातीयकार्यगुणोत्पाद्कत्वरूपा क्रिया विरुद्धा कार्यसम्पतिरिति पश्चमविभावनाप्रकारेणाभेदमाशं-वाह-कार्येति ॥ अयं विषम उक्तविषमालङ्कारप्रभेदः ॥ ८८॥

io)--अनिष्टस्याप्यवातिश्च तदिष्टार्थसमुद्यमात्। मध्याशयाहिमञ्जूषां दङ्घाखुस्तेन मिसतः ॥८९॥

क्व॰)-इष्टार्थमुद्दिश्य किञ्चित्कर्मार्ब्धवतो न केवलिष्ट-वुका स्यानवातिः किं तु ततोऽनिष्टस्यापि प्रतिलम्भश्चेत्तद्पि विषमम्। यथा भक्ष्यप्रेप्सया सर्पपेटिकां दृष्ट्वा प्रविष्टस्य क्या मूबकस्य न केवलं भक्ष्यालामः किं तु स्वरूपहा-निरपीति।

यथा वा-गोपाल इति कृष्ण त्वं प्रचुरक्षीर्वाञ्छया। श्रितो मात्रस्तनक्षीरमप्यलभ्यं त्वया कृतम्॥ इद्मर्थावातिरूपेष्टार्थसमुद्यमादिष्टानवातावनिष्टप्रति-

लम्भे चोदाहरणम्। योषं अ०चं० )-तृतीयप्रकारमाह-अनिष्टस्यापीति ॥ अपिर्भित्रक्रमः । इष्टार्थ-गाहि समुचमाद्निष्टस्यावाप्तिरपि च तद्विषममित्यर्थः । अपिना इष्टानवाप्तिः । अस्येति। चकारः पूर्वोक्तविषमसमुच्चयार्थः ॥ अक्ष्येति। अहिमञ्जूषां सपंपेटिकां दृष्ट्वा भक्ष्यस्याशया प्रविष्ट आखुर्मूषकस्तेनाहिना भक्षित इत्यन्वयः। यतु प्रविष्ट इत्यस्यागम्यमानत्वान्यूनपदत्विमिति केनचिदुक्तं रुगत्य हैं तद्भिनिवेशदुष्टस्वत्दद्यानुभवविकत्थनमित्युपेक्षणीयम् । अनिष्टस्याऽ-पि प्रतिलम्भ इत्यत्राप्यपिभिन्नक्रमो बोध्यः॥ गोपाल इति । हे कृष्ण त्वं गोपाल इति हेतोर्बहुदुग्धवांछया श्रित आश्रितः त्वया तु मात्रस्तनदुग्धमपि अलभ्यं कृतम् । मुक्तिदानेनेति भावः । पूर्व- (848)

#### कवलयानन्दः।

[ विपम ऽलंब

মা

वि

प्र

स

(重

यम् ॥ लोक इति । हे तन्वि लोके प्रसिद्धं कलङ्कमपहातुं निवास यम् ॥ छाक शता । इता । इता प्रमुख्य पुनस्तिलकव्याजेन कलङ्करेषां ह-मृगाङ्कस्तव चुल जातरवाता जुला । कल्पयसि करोषि हि यस्मान्नार्यः समाश्रितजनं स्वाश्रितजनं हे क्रिनं क्रवन्तीत्यन्वयः॥

(कुव०)-यथा वा-शापोप्यदृष्टतनयाननपद्मशोभे सातुप्रहो भगवता माथि पातितोऽयम्। कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो बीजपरोहजननीं दहनः करोति॥

अत्र परानिष्टप्रापणरूपेष्टानवातिः । स्वतोऽनिष्टस्य मुनिशापस्य महापुरुषार्थपुत्रलाभावश्यम्भावगर्भत्या शर्थनेष्टत्वेन समर्थितत्वात् । यत्र केनचित्स्वेष्टसिङ नियुक्तेनान्येन नियोक्तरिष्टमुपेक्य स्वस्यैवेष्टं साध्यते त पीष्टानवातिरूपमेव विषमम्।

यथा-यं प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लयं गता। सल्यः पश्यत मौढ्यं मे विपाकं वा विधेरमुम्॥ तस्मित्रेव लयं गतिति नायके दूत्याः स्वाच्छन्यं दर्शित यथा वा-नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाये प्रेषितं मा तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम्॥

एतानि सर्वथैवेष्टानवाप्तेरुदाहरणानि । कदाचिहि वातिपूर्वकं तदनवातिर्यथा मदीय वरद्राजस्तवे-

भातुर्निशासु भवदङ्किमयूखशोभा-लोभात्प्रताप्य किर्णोत्करमाप्रभातम्। तत्रोद्धते हुतवहात्क्षणं छुत्रागे तापं भजत्यतुदिनं स हि मन्द्तापः॥

(अ० चं० )-शापोऽपीति । मृगयायां प्रमादतो हतपुत्रेण तापसेन ता पुत्रशोकान्मरिष्यसीति शापे दत्ते तं प्रति दशरथस्ययमुक्तिः। अद्ध वसुखपंकजशोभे मिय भगवता त्वया पातितोऽयं शापोऽपि साहण भवति । खलु निश्चितम् । इन्धनैरिद्धो दीप्तो दहनः कृषियोग्यां दहन्निप बीजांकुरजननीं करोतीति दृष्टान्तः ॥ परेति । परस्य दृश्य

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। ( 849) Sलंकार: ३८ ]

विषमा

वारा

रेखां

FU

या

सेद

ने तः

11

शता

मन

त्वमा भह

ा वुग्र ति वि शर्व

स्यानिष्टप्रापणरूपं यदिष्टं तस्यानवाप्तिरथांनापसस्येत्यर्थः । कुतस्तवा-ह-स्वत इति ॥ नियोक्तः प्रेषयितुः ॥ यं प्रतीति । मौढ्यम् मूढत्वम् । एवंविधायामाप्तत्वबुद्धेर्विधेर्देवस्य विपाकं परिपाकम्फलमिति यावत्॥ नं के भातुरिति । हे हरे भातुः सूर्यो भवच्चरणिकरणशोभाया लोभात्स्वीय-किरणसमूहं निशासु प्रभातपर्यन्तम्प्रताप्य रात्रौ सूर्यकिरणानामस्रौ प्रवेशात्तापियत्वा तत्र तस्मिन्किरणोत्करे हुतवहादग्नेः सकाशादुद्धते स्ति रक्ततादर्शनान्मन्दसन्तापः सन् क्षणमात्रेण लुप्तरागे नष्टलौहित्ये सत्यनुदिनं तापम्भजतीत्यन्वयः ॥

(क्रुव॰ )--यथा वा--त्वद्वक्रसाम्यमयमम्बुजकोशमुद्रा-भङ्गात्ततत्सुषुमीमत्रकरोपक्रस्या। लब्ध्वाऽपि पर्वाण विधः ऋमहीयमानः शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम्॥

अत्राद्यश्लोके सूर्यकिरणानां रात्रिष्वग्निप्रवेशनमागम-सिद्धम् । सूर्यस्य निजिकरणेषु भगवञ्चरणारुणिमप्रेप्स-या तत्कृतं तेषामग्री प्रतापनं परिकल्प्य तेषामुद्यकाल-दृश्यमरुणिमानं च तप्तोद्धृतनाराचानामिवाग्निसन्तापन-प्रयुक्तारुणिमानुवृत्तिं परिकल्प्य सूर्यस्य महताऽपि प्रयत्नेन तात्कालिकेष्टावातिरेव जायते न सार्वकालिकेष्टावाति-रिति दर्शितम् । द्वितीयश्लोके चन्द्रस्य भगवनमुखलक्ष्मीं लिप्समानस्य सुत्दत्त्वेन मित्रशब्द्श्लेषवशात्सूर्यं परिकल्प्य तिकरणस्य कमलमुकुलविकासनं चन्द्रातुप्रवेशनं च सुहत्पाणेर्भगवन्मुखलक्ष्मीनिधानकोशगृहमुद्रामोचनपूर्वकं गृहीतमगवन्मुखलक्ष्मीकस्य तया भगवन्मुखल-क्ष्म्या चन्द्रप्रसाधनार्थे चन्द्रस्पर्शरूपं च परिकल्प्यैतावता-पि प्रयत्नेन पौर्णमास्यामेव भगवन्मुखसाम्यक्ष्पेष्टप्राप्ति-र्जायते न सार्वकालिकीति दर्शितम्। क्विचिद्षष्टानवाताव-पि तद्वाप्तिस्रमनिबन्धनविच्छित्तिविशेषः।

यथा वा-बहालक्षोणिपाल त्वद्हितनगरे सश्वरन्ती किराती रत्नान्यादाय कीर्णान्युरुतरखदिराङ्गारशङ्काकुलाङ्गी। ( १५६)

कुवलयानन्दः।

[समा ऽलंका

य

(30

H

श त

मृ

(चं

(3

क्षित्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुकुलीभूतनेत्रा धमन्ती श्रासामोदप्रसक्तेमधुकरपटलैधूमशङ्काङ्करोति॥ अत्र प्रभूताग्रिसन्तापनोद्योगात्तत्सम्पादनलाभेऽपि हाभो भ्रमोपन्यासमखेन निबद्धः॥ ८९॥

(अ०चं०)-त्वद्वक्रेति ॥ हे हरे अयं विधुः पर्वणि पूर्णिमायामम्बक्क कोशः कुडूमलः स एवाम्बुजरूपभाण्डारगृहं तस्य मुद्रा मुकुलीमा मुद्रणं च तस्य भङ्गेनाता गृहीता तत्सुषमा तच्छोभा यस्ताहशा मित्रकराः सूर्यकिरणाः सुहत्पाणयश्च तेषासुपक्लप्त्या लाभेन त्वक्ष स्य कानित लब्ध्वापि ऋमेण हीयमानः क्षीयमाणः सन् अनीत्या चितां प्रवृद्धां श्रियमाञ्ज नाशो यस्यास्तां शंसति कथयतीत्यन्त्य अत्रेति । आगमसिद्धं तस्माहिवाग्निरादित्यं प्रविशति रात्रावादिल्य मिति श्रुतिसिद्धं प्रवेशनं तत्कृतं सूर्यकृतं तेषां किरणानामग्नौ प्रताप रूपं परिकल्प उत्प्रेक्ष्य एवं तेषां किरणानामरुणिमानमारक्ततः अरुणिमानुवृत्तिरूपं परिकल्प इति दर्शितमित्यन्वयः। एवमग्रेशी सहत्त्वेन सूर्यं परिकल्प तिकरणचन्द्रानुप्रवेशं च शास्त्रसिद्धं सुहता णेर्यथोक्तविशेषणविशिष्टस्य चन्द्रस्पर्शरूपं च परिकर्ण्य इति दक्षि मित्यन्वयः ॥ बह्रालेति । हे एतन्नामकभूपाल त्वच्छन्नगरे सञ्चाली भिल्ली प्रकीणीनि रत्नान्यादाय उरुतरा महती या खदिराङ्गास शङ्का भ्रान्तिस्तया व्याकुळांगी तदुपरि श्रीखण्डकाष्टशकळ क्षिल मुकुळीभूतनेत्रा फूत्कारं कुर्वती सती श्वासपरिमलेन प्रसंकरागतैकं रसम्हैर्धूमशङ्कां करोतीत्यन्वयः ॥ प्रभूतेति । बहुछेत्यर्थः । एतेषु सर्वेषूत्पाचोत्पाद्कभावरूपसम्बन्धगर्भेषु प्रभेदेषु कार्यकारणयोः क्रि द्विलक्षणगुणशालित्वेनानुरूप्याभावात्कचिच्चेष्टोत्पाद्कत्वेनाभिमतः स्य कारणस्येष्टानवाप्त्यनिष्टावाप्तिरूपकार्येणातुरूप्याभावात्सामान लक्षणसमन्वयो बोध्यः॥ ८९॥

इत्यळङ्कारचिन्द्रकायां क्ववलयानन्दटीकायां विषमा-ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ३८ ॥

समालङ्कारः ३९.

(चंद्रा॰)-समं स्याद्वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः। स्वानुरूपं कृतं सद्म हारेण कुचमण्डलम् ॥९०॥

(240) अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

ऽलंकारः ३९ ] (कुव॰)-प्रथमविषमप्रतिद्वन्द्वीदं समम्। यथा वा-कौमुदीव तुहिनांशुमण्डलं जाह्वीव शशिखण्डमण्डनम्। पश्य कीर्तिरतुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिंह भूपते ॥ चित्रंचित्रं चतवत महच्चित्रमेतद्विचित्रं जातो दैवाद्वितघटनासंविधाता विधाता। यत्रिंबानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया यचैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः॥ पूर्व स्तुतिपर्यवसायीदं निन्दापर्यवसायीति भेदः ॥९०॥

मे त

जा

भा

शा

द्व

उ यः

यस

न्या

त्वं न

ग्रेश

हत्पा

शित-रन्ती

ास सप्त

भ्रंम षु ः

<u>ক্</u>বি

मत-

ान्य

(अ०चं )-सममिति ॥ अनुरूपयोरित्यनन्तरसम्बन्धस्येति शेषः । परस्पर-मतुरूपयोः सम्बन्धस्य वर्णनं समं नामालङ्कारः । सदा स्थानम् । शशिखण्डमण्डनं चन्द्रकल।भृषणं हरम् ॥ चित्रमिति । अत्र चित्रब-तशब्दयोवींप्सा विषयातिशयद्योतनाय । परिणतं पक्रम् । स्फीतिः स-मृद्धिः। एतस्याः फलसमृद्धेः। कवलनकला भक्षणचातुर्यं तत्र कोविदः पण्डितः ॥ ९०॥

(चंद्रा०)-साह्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः। नीचप्रवणता लक्ष्मीजिलजायास्तवोचिता ॥९१॥

(कुव०)-इदं द्वितीयं विषमप्रतिद्वनिद्व समम्। यथा वा-दवदहनादुत्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्। यच्छमयति तयुक्तं सोऽपि च द्वमेव निर्दहति॥ यथा वा-आदौ हालाहलहुतभुजा दत्तहस्तावलम्बो बाल्ये शम्भोर्निटिलमहसा बद्धमैत्रीनिरूटः। मौंदो राहोरपि मुखविषेणान्तरङ्गीकृतो यः सोयं चन्द्रस्तपति किरणैर्मामिति प्राप्तमेतत्।। पूर्वत्र कारणस्वभावातुरूप्यं कार्यस्यात्रागन्तुकतदीयदु-ष्टसंसर्गानु इप्यामिति भेदः॥ ९१॥

सिमा इलंक

H

3

7

8

(अ०चं०) - सारूप्यमपीति ॥ कार्यस्य कारणेन सारूप्यमपि समा ङ्कारः ॥ नीचेति । नीचप्रवणता नीचासक्तता जळजायाः समुद्रुष्ण ळाजातायाः ॥ उचितेति । जळस्य तादशत्वादिति भावः ॥ दोनि घनतां मेघरूपतां वर्षेर्जळवर्षणेः शमयित नाशयित । हि यस्माली दवदहनोऽपि दवमेव स्वोत्पादकं विनिर्दहित । तथा च कारणस्य हि त्पादकनाशकत्वात्कार्यस्यापि धूमस्य तथात्वमुचितमित्यर्थः ॥ आ विति । विरहिण्या इयमुक्तिः । सोयं चन्द्रो मां किरणेस्तपतीत्येत्वा न्यायप्राप्तमित्यर्थः । स कः य आदौ हाळाहळरूपेण हुतभुजाकि दत्तो हस्तावळम्बो यस्य सः । निटिळं ळळाटं तत्सम्बन्धिमा नेत्राग्निना बद्धया सम्बद्धया मैञ्या निरूटः प्रसिद्धः प्रौढो हु राहोर्मुखसम्बन्धिमिर्विषर्नतरङ्गीकृतः ग्रहणकाळे सम्पर्कातिशयाक् रङ्गतां प्रापित इत्यर्थः । अत्र कार्यस्य तापस्य कारणीभूतचन्द्रा दुष्टसंसर्गानुरूपत्वम् ॥ ९१ ॥

(चन्द्रा॰)-विनानिष्टं च तिसद्धिर्यदर्थं कर्तुमुद्यतः। युक्तो वारणलाभोऽयं स्यान्न ते वारणार्थिनः॥९२

(कुव०) – इदं सममनिष्टस्याप्यवातिश्चेत्यर्थसंग्रहीतस्य क्षित् विधस्यापि विषमस्य प्रतिद्वनिद्व । इष्टावातिरनिष्टमा (अ प्रसङ्गाच । अत्र गजार्थितया राजानमुपसर्पन्तं तहीत् रिकेवर्थिमाणं प्रति नर्भवचनमुदाहरणम् । न ज निवारणमनिष्टमापत्रमित्युदाहरणत्वं शङ्कनीयम् । राष्ट्र द्वारि क्षणनिवारणं सम्भावितमिति तदङ्गीकृत्य प्रवृत्त विषमालङ्कारोदाहरणेष्विवातर्वित्तोत्कटाऽनिष्टापत्यभा वात् । किञ्च यत्रार्ताकितोत्कटानिष्टसत्त्वे श्लेषमहिष्य इष्टार्थत्वप्रतिपत्तिस्तत्रापि समालङ्कारोऽप्रतिहत एव ।

उच्चैर्गजेरटनमर्थयमान एव त्वामाश्रयत्रिह चिरादुषितोऽस्मि राजन्। उच्चाटनं त्वमपि लम्भयसे तदेव मामद्य नैव विफला महतां हि सेवा॥ अत्र यद्यपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दाभिव्यिति अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

[समा इतंकार: ३९] क्षायां विषमालङ्कारस्तथाऽपि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यवि-वक्षायां समालङ्कारो न निवार्यते । एवं यत्रेष्टार्थावाति-सत्वेऽपि श्लेषवशाद्सतोऽनिष्टार्थस्य प्रतीतिस्तत्र।पि स-मालङ्कारस्य न क्षातिः।

ग्या-शस्त्रं न खलु कर्तव्यमिति पित्रा नियोजितः। तदेव शस्त्रं कृतवान्पितुराज्ञा न लङ्घिता॥

समा

इकर

दिनीत गत्सं के

स्य स

॥ आः येतत

जाऽि

न्धमह

हो ग

**ग्या**क चन्द्रग

तः।

तहोब

चा

राज

वृत्तर

पभा-

हिम्न

I I

त्रविव

अत्र पितुराज्ञा लङ्कितेत्यनेन विरोधालङ्काराभिव्यत्तयर्थ न खल्वित्यत्र पदद्वयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विव-सत्त्वेऽपि नखं छुनातीति नखल्वित्येकप-देन वस्तुसद्र्थान्तरपरक्षपान्तरमादाय समालङ्कारोऽप्य-स्त्येव। श्लेषलब्धासदिष्टावातिप्रतीतिमात्रेणापि गतसुदाह-र्णम्। यथा-

। ९२ पत्यं तपः खुगत्ये यत्तत्वाम्बुषु रिविप्तिक्षं सत्। स्य श्रितुभवति सुगतिमञ्जं त्वत्पद्जन्मानि समस्तकमनीयम्॥९२॥

ष्ट्रस्य (अ॰चं॰ )-भेदान्तरमाह-विनेति ॥ अनिष्टं विना यमर्थं कर्तुमुद्यतस्तित्स-द्धिरिप सममित्यनुवृत्त्या योज्यम्। यद्धीमिति पाठे यश्चासावर्थश्चेत्यर्थः॥ युक्त इति। वारणं निवारणं वारणो गजश्च युक्तो न स्याद्षि तु स्यादेवेत्य-र्थः।शोभत इति क्वचित्पाठः साधुरेव । अपिसङ्गृहीतस्यापिशब्दङ्गृही-तस्य। नर्मवचनं परिहासवचनम्। अत्रेष्टावाप्तिः श्लेषकिष्पता बोध्या॥ इष्टार्थमतीतिरिति। इष्टार्थत्वेन मतीतिरित्यर्थः॥ अमतिहत इति । अनि-ष्टस्येष्टाभित्रत्वेन ज्ञानकालेऽनिष्टत्वेनाप्रतिभासादिति भावः ॥ उच्चैरि-ति। गजैरटनं तदारोहणपूर्वकं गमनम् । इह त्वन्नगरे उषितोऽस्मि वासं कुतवानस्मि । तदेव मत्प्रार्थ्यमानमेव उच्चाटनं दूरिनरसनमेव । उच्चैर्ग-जैरटनं प्रति मां लम्भयसे प्रापयसि हि यस्मात् महतां सेवा विकला न भवतीति मुखे स्तुतिः । ततो दूरिनरसनमेवार्थान्तरपरिग्रहेण विष-मालङ्कारस्फूरर्या निन्दायां पर्यवसानम् । एतेन वैषम्यस्य निन्दारूपस्य व्याजस्तुतिविषयत्वेन तथापवाद इति निरस्तम् । विषमस्य निन्दा-मूलत्वेन तद्र्यत्वाभावादिति । इष्टार्थावाप्तिसत्वेऽपि वास्तविकेष्टार्थ-प्राप्तिसत्त्वेपि ॥ न क्षतिरिति । अनिष्टप्रतीतेराभासरूपत्वेनापर्यवसाना-दिति भावः ॥ शस्त्रमिति तदेव नखटवेव । एकपद्रवेनेत्युपलक्षणे

ग०चं व

स्यारि

प्रतिर

शस्य हितं

दस्य

क्रव

37

तृतीया। एकपदत्वोपलक्षितं यदस्तु सदर्थान्त्रपरं रूपान्त्रिमा त्रताया। एकपद्त्वापलाया प्रज्ञ अर्थान्तरं च वास्तविकं पद्ब्युत्पत्तिकथनेन दर्शितभेव ॥ श्रेष्ठक्षेत्र दृक्रे अधेषेण लब्धा असती वस्तुतोऽविद्यमाना या इष्टावाप्तिमतीतिकातीत च्छेदः। युक्तो वारणलाभोयमित्यत्र किश्विद्निष्टस्योच्चैरित्यत्र के टानिष्टस्य प्रतीतिसत्त्वादुदाहरणान्तरमाह-यथेति ॥ नायिकां नायकस्योक्तिः। हे तन्वि तपः शोभनगत्यैव भवतीति सत्यं यक्क दब्जं कमलमम्बुषु जलेषु रविं प्रतीक्षते तादृशं सत्तप्तवा तपः त्वत्पदरूपे जन्मनि समस्तेभ्यः कमलेभ्यः कमनीयं सुन्दरं सत्ता शोभनां गतिमनुभवतीत्यन्वयः । अत्र कमलस्वोत्तमलोकरूपाति मये तपस्यतस्तदलाभेऽपि शोभनगमनस्य गतिशब्दश्रेषवलाति यतीतेरिष्टावापियतीतिमात्रं नत्वनिष्ट्यतिभाखोऽपीति ॥ ९३॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां क्रवलयानन्दरीकायां समालङ्कारप्रकरणम् 🔐

विचित्रालङ्कारः ४०.

(चन्द्रा॰)-विचित्रं तत्प्रयत्नश्चेद्विपरीतः फलेच्छ्या (चन्द्र नमन्ति सन्तस्रेलोक्याद्पि लब्धं समुन्नतिम् ॥९४ (क्रव०)-यथा वा-

मिलनियतुं खलवद्नं विमलयति जगन्ति देव कीर्तित मित्राह्णादं कर्तुं भित्राय दुह्मति प्रतापोऽपि ॥ ९३॥

( अ० चं० )-विचित्रमिति ॥ फलेच्छया विपरीतः प्रयत्नश्चेद्विचित्र एथा मालङ्कारः । इष्टविपरीताचरणमिति यावत् ॥ नमन्तीति । नर्ष वन्तीत्यर्थः । समुन्नतिमुच्चताम् ॥ मिलनियतुमिति । मिलनीकर् त्यर्थः । विमलयति निर्मलीकरोति । जगन्ति त्रिभुवनानि। सृद्धिमत्रः सूर्यश्च ॥ ९३ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां विचित्रालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ४०॥

अधिकालङ्कारः ४१.

(चन्द्रा॰)-अधिकं पृथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम् ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मानित न ते गुणाः ॥९१ Digitized by A का कि का प्रमाणित (hennai and eGango?i)

कितार: ४१ ] अत्र यत्र महाजलीचेऽनन्तानि ब्रह्माण्डानि बुद्बु-विकल्पानीत्याधारस्यातिविशालत्वं प्रदश्यं तत्र न माः कित्रतीत्याधयानां गुणानामाधिक्यं वर्णितम्। यथा वा-युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो चीर जगन्ति यस्यां सविकाशमासत। i , तनौ ममुस्तत्र न कैटमद्विष-चा स्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुदः॥ ९४॥ सु

गित्र अंग्वं )-अधिकमिति । पृथुलादाधेयापेक्षया विशालादाधारादाधेय-क्षाधिकयवर्णनमेकोधिकालंकारः॥ युगान्तेति । युगान्तकाले प्रलये प्रतिसंहतः स्वस्मिह्नयं प्रापित आत्मा स्वविलासरूपः प्रपश्चो येन ताह-शस्य कैटभद्रिषः श्रीकृष्णस्य यस्यां तनौ जगन्ति भुवनानि विकाशस-हितं यथा स्यात्तथा आसत स्थितानि तत्र तस्यां तनौ तपोधनस्य नार-द्स्याभ्यागमात्सम्भवो यासां ता मुदः प्रीतयो न ममुरित्यन्वयः ॥९४॥

या (वन्द्रा॰)-पृथ्वाघेयाद्यदाधाराधिक्यं तद्पि तन्मतम्। १३० कियद्राम्ब्रह्म यत्रेते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥९५॥ (कुव०)-अन्नैत इति प्रत्यक्षदृष्टमहावैभवत्वेनोक्तानां गुणानां विश्राम्यंतीत्यसम्बाधावस्थानोत्त्याधारस्य वाग्ब्रह्मण

आधिक्यं वर्णितम्।

नमे

नम्री कर्तुं

1 6

14

38

व्या वा-अहो विशालं भूपाल भुवनित्रतयोद्रम्। माति मातुमशक्योपि यशोराशिर्यद्त्र ते ॥ अत्र यद्यप्युदाहरणद्वयेपि कियद्वाग्ब्रह्मेति अहो वि-गालमिति चाधारयोः प्रशंसा क्रियते तथापि ततुत्वेन सिद्धवत्कृतयोः शब्दब्रह्मभुवनोद्रयोर्गुणयशोराश्यधिकः रणत्वेनाधिकत्वं प्रकल्प्येव प्रशंसा क्रियत इति तत्प्रशंसा प्रस्तुतगुणयशोराशिप्रशंसायामेव पर्यवस्यति ॥ ९५॥

(अ०च०)-पृथ्विति॥ विशालादाधेयाद्यदाधारस्याधिकयं तद्प्यधिकम्॥ कियदिति । अपरिमितमित्यर्थः । वाक्शब्द एव ब्रह्म । इयं च परमे-श्वरं प्रति भक्तस्योक्तिः ॥ असम्बाधिति । असंकटेत्यर्थः ॥ अहो इति ।

38

ōŪ

f

F

Ę

f

माति सम्माति । मातुमशक्योऽपरिमितः । अत्र भुवनत्रयोद्री । धारयोः शब्दब्रह्मभुवनोद्दरयोरप्रस्तुतत्वेनाप्रशंसनीयत्वात्तद्वात्वा । प्रमायक्रिमत्याशंक्याह-अत्रेति । न चात्राप्रस्तुतप्रशंसा भूको प्रस्तुतस्याप्यभिधानादिति । इत्थं चाधाराधयान्यतरस्य तनोत्व क्यवर्णनिमिति सामान्यलक्षणम्बोध्यम् ॥ ९५ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायामधिका-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ४१ ॥

अल्पालङ्कारः ४२.

(चंद्रा॰)—अल्पं तु सूक्ष्माद्याधेयाद्यद्याधारस्य सूक्ष्म मणिमालोर्मिका तेऽद्य करे जपवटीयते॥ १६ अत्र मणिमालामयोर्मिका तावदंगुलिमात्रपति त्वात्सूक्ष्मा साऽपि विरहिण्याः करे कङ्कणवलवि तस्मिन जपमालावछम्बत इत्युक्तया ततोऽपि करस्य हकाश्यादितसौक्षम्यं दर्शितम्।

यथा वा-यन्मध्यदेशादिष ते सूक्ष्मं लोलाक्षि दृश्यते। मृणालसूत्रमिष ते न सम्माति स्तनान्तरे॥ १६

(अ०चं०) -अल्पमिति ॥ यदिति सामान्ये नपुंसकम् । स्वापेक्षया सः दाधेयादाधारस्य सूक्ष्मता यत्तदल्पं नामालङ्कारः ॥ मणिति । मणिं रूपा अर्मिका अंगुलीयकं ते करे अद्य विरहावस्थायां जपमाल इत्यर्थः । वटीशब्दस्य गुटिकापर्यायत्वात् । अतिसूक्ष्मता आधेष मालापेक्षयापि सूक्ष्मता ॥ यदिति । हे चश्र्वलाक्षि तव मध्यभाण पत्सूक्षमं दृश्यते तत् मृणालसूत्रमपि तव स्तनयोरन्तरे मध्ये न मित्रव्ययः ॥ ९६ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायामल्यालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ४२ ॥

अन्योन्यालङ्कारः ४३.

(चंद्रा॰)-अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्पत्र त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (983)

लंकार: ४३] निद्याम्बर्) यथा वा-यथोध्विक्षः पिबत्यम्ब पिथको विरलांगुलिः। तथा प्रपापालिकाऽपि धारां वितन्ते तनुम् ॥

अन्यो

-17

मुङ्ग

11 98

पारि

त्रवेशि

स्य

11 981

या सह

मणिपं

पमाल

भाधेक

भागा

न मा

-

प्रम्

190

शंक्त्री अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासक्तया पानीयदान-तनोरण व्याजेन बहुकालं स्त्रमुखावलोकनमभिलषन्त्या विरलागु-पानीयदाना तुवृत्तिसम्पादनेनोपकारः लिकरणति श्चिरं कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखावलोकनमभिलषतः पथिकस्य धारातन्करणत-श्चिरं पानीयपानातुवृत्तिसम्पाद्नेनोपकारः कृतः। अत्रो-भयोव्यापाराभ्यां स्वस्वोपकारसद्भावेऽपि परस्परोपका-रोऽपि न निवार्यते ॥ ९७॥

अ० चं )-अन्योन्यमिति ॥ यत्र परस्परमुपकारः स्यात्तत्रान्योन्यं नामा-लङ्कारः ॥ त्रियामा रात्रिः ॥ यथेति । ऊर्ध्वाक्ष ऊर्ध्वनयनः प्रपापा-लिका प्रपादानाधिकृता काचिद्धनिता। धारां जलधाराम्। ततुं सू-क्ष्माम् ॥ अत्रेति । प्रपापालिकायाः पथिकेनोपकारः कृत इत्यन्वयः । स्वासक्तयेत्यादि प्रयापालिकाया विशेषणम् । सम्पादनेन करणभूतेन । एवं प्रपापालिकयापि पथिकस्योपकारः कृत इत्यन्वयः। यतु स्वमुखा-वलोकनमभिलषन्त्या इत्यत्र स्वशब्दस्य प्रपापालिकाबोधकत्वमेव न्याय्यं न पान्थबोधकत्वं यद्विशेषणघटकत्वेन स्वनिजादिशब्दा उपा-नास्तद्बोधका इति व्युत्पत्तिरिति कैश्चिदुक्तम् । तद्युक्तम् । मुख्य-विशेष्यविशेषणयटकस्येव स्वनिजादिशब्दस्य मुख्यविशेष्यमात्रगामि-स्वव्युत्पत्तेः, यथा देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्त इत्यादौ स्वशब्दस्य ता-दशपुत्रगामित्वम्, न तुगुणभूतदेवदत्रगामित्वम्। अत एवेदृशस्थल एव। "निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसम्भूताम्भोजशोभां विद्धद्भिनवो द्-ण्डपादोभवान्या" इत्यत्राभवन्मरुयोगत्वं दूषणमुदाहतं मम्मटभद्दैः कान्यप्रकाशिकायाम् । अन्यत्र तु न स्वविशेष्यगामित्वनियमः । स्वा-श्रितानां विप्राणामयं पालकः स्वाज्ञाकारिणां भृत्यानामयं कल्पवृक्ष इत्यादौ व्यभिचारात्। न चैवं स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्त इत्यत्र मदीयदाररतानामिति प्रतीतिः स्यादिति वाच्यम् । तात्पर्यस्य निया-म्कत्वेनापत्त्यभावादिति ॥ ९७॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानंदरीकायामन्योन्या-ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ४३ ॥

विशेषालङ्कारः ४४.

(चन्द्रा॰)-विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवर्णन्यः गतेऽपि सूर्ये दीपस्थास्तमश्छिन्दन्ति तत्कराः॥१/वन्द्र

(कुव०)-यथा वा-

कमलमनम्भिस कमले कुवलय एतानि कनकलिकाया कृतः सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्॥

अत्राद्ये सूर्यस्य प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि तत्कराण न्यत्रावस्थितिरुक्ता । द्वितीये त्वम्भसः प्रसिद्धाधार भावेऽपि कमलकुवलययोरन्यत्रावस्थितिरुक्ता कचिल्ल द्धाधाररहितानामाधारान्तरनिर्देशं विनैवाप्रलयमवार् तर्विर्णनं दृश्यते ।

E

हि

या

उ

₹ ;

यथा वा-

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पग्रणगणा येषाम्। रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्याः॥ अत्र कवीनामभावेऽपि तद्गिरामाधारान्तरानिर्देशं वि

नैवामलयमवस्थितिर्वाणिता ॥ ९८ ॥

(अ०चं०)-विशेष इति।। ख्यातं प्रसिद्धम् । तदुक्तम्-"विना प्रसि माधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः।" इति । छिन्द्नित नाशयन्ति।। त्कराः सूर्यकिरणाः । रात्रावादित्यस्याग्नौ प्रवेशश्रवणाद्दीपस्थत्म् कमलमिति। अत्र कमलत्वादिना मुखादेरध्यवसानं बोध्यम्। इ लये नेत्रे एतानि कमलकुवलयानि कनकलतारूपायां कामिन्याम्। च कनकलतिका च। निर्देशः कथनम् । आप्रलयं प्रलयपर्यन्तम् दिवमिति । दिवमुपयातानामपि येषामनलपगुणगणयुक्ता गिरः अ कल्पं कलपर्यन्तं जगन्ति भुवनानि रमयन्तीत्यन्वयः॥ ९८॥

(चन्द्रा॰)-विशेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वर्ण्यते। अन्तर्बहिः पुरः पश्चात्सर्वदिक्ष्वपि सैव मे ॥ ९९॥

( कुव॰ )-यथा वा-

हृदयात्रापयातोऽसि दिश्च सर्वासु दृश्यसे।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri राष्ट्राह्माताऽलंकारः ४९] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। वत्स राम गतोऽसीति सन्तापेनातुमीयसे ॥ ९९॥ र्णन्म<sub>ण्वं</sub>०)-प्रभेदान्तरमाह-यदीति ॥ ९९॥ ॥१८८ न्द्रा॰) - किञ्चदारम्भतो शक्यवस्त्वन्तरकृतिश्च सः। वां पश्यता मया लब्धं करूपवृक्षनिरीक्षणम्॥१००॥ विकास क्षेत्र )-यथा वा-स्फुरदद्भुतरूपमुत्प्रताप-ज्वलनं त्वां सुजतानवद्यविद्यम्। विधिना समुजे नवी मनोभू-ाण र्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च॥ धारा अत्राधे राजदर्शनारम्भेण कल्पवृक्षदर्शनसःपाशक्यव-वेत्रा स्वन्तरकृतिः। द्वितीये राजसृष्ट्यारम्भेण मनोभ्वादिस्-नवा ष्टिरूपा शक्यवस्त्वन्तरकृतिः ॥ १००॥ (अ०चं० )-तृतीयं प्रकारमाह-किञ्चिदिति ॥ किञ्चित्पदार्थारम्भेणाश-क्यस्य वस्त्वन्तरस्य कृतिः करणं च स विशेषः॥ त्वामिति । प्रभुं प्रति याचकोक्तिः ॥ स्फुरदिति । उत्कटः प्रतापरूपो ज्वलनोऽग्निर्यस्येत्यर्थः । उक्तविशेषणं त्वां सुजता विधिना भुवि नवो मनोभ्वादिः ससूजे r: 11 सृष्ट इति सत्यमित्यन्वयः अत्र चोक्तभेदत्रयान्यतमत्वं समान्यलक्षणं ri fi बोध्यम् ॥ १०० ॥ इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां विशेषालङ्कार-प्रसिद प्रकरणम् ॥ ४४॥ त। रत्वम् 1 3

व्याचातालङ्कारः ४५.

तम्

र्यते।

(वं॰)-स्याद्रचाचातोऽन्यथाकारि तथाकारिकियेतचेत् म्।ह यैर्जगत्त्रीयते इन्ति तैरेव कुसुमायुधः ॥ १०१॥ T: 37

(कुव०)-यद्यत्साधनत्वेन लोकेऽवगतं तत्केनचित्तद्विरुद्ध साधनं क्रियेत चेत्स व्याघातः। यद्वा-यत्साधनतया केन-चिदुपात्तं तद्न्येन तत्प्रतिद्वन्द्विना तद्विरुद्धसाधनं क्रियेत चैत्सोऽपि व्याघातः। तत्राद्य उदाहतः।

( 388)

क्रवलयानन्दः।

[ व्याचातालंकारः

ų

द्वितीयो यथा-दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशैव ग्रह्म विरूपाक्षस्य जियनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥१० विरूप

(अ० चं०) -स्यादिति ॥ तथाकारि तत्कार्यसाधनवस्तु अन्यकात्त्व तत्कार्यविरुद्धकार्यसाधनं चेत्क्रियेत तदा व्याघातोऽलङ्कारः स्विति त्यर्थः ॥ यैरिति । यैः कटाक्षविश्रमादिभिर्जगत्त्रीयते सन्तुष्यति कुसुमायुधो हन्तीत्यन्वयः । विरूपाक्षस्य हरस्य जियनीविक रिणीः । स्तुवे स्तौमि ॥ १०१ ॥

(चन्द्रा॰)-सोकर्येण निबद्धापि क्रिया कार्यविरोधि दया चेद्दाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥१०

(कुव०) - कार्यविशेषनिष्पाद्कतया केनचित्सम्भाव्यमा दर्थाद्न्येन कार्यविरोधिकियासीकर्येण समर्थ्यते चेत् ऽपि व्याघातः । कार्यविरुद्धिक्रयायां सौकर्य कारण स्रुत्तरां तदानुगुण्यम् । यथा जैत्रयात्रोन्सुखेन राज्ञागु राजस्य राज्य एव स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावि बाल्यं तत्प्रत्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्यैव कारणा युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दर्शयता समर्थ्यते। यथा वा—हुब्धो न विसुजत्यर्थं नरो दारिद्यशङ्कणा दातापि विसुजत्यर्थं तयेव ननु शङ्कया॥ अत्र पूर्वोत्तरार्द्धं पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्चिद्वचने इ लक्षणानुगतिः॥ १०२॥

(अ०चं०)-भेदान्तरमाह—सौकर्यणिति ॥ कारणस्यानुगुण्याधिक्येनेत्यां निबद्धा कविवर्णिता । कार्यविरोधिनी पराभिमतकार्यविरुद्धा ॥ है ति । दिग्विजयाय प्रस्थितं राजानं प्रति युवराजस्योक्तिः। बाल इत्यत् मिय दया यौवराज्ये स्थापनरूपा चेत्तदा तस्मादेव हेतोरहं तवार्षाः त्याज्य एव किन्तु स्वेन सह नेतव्य इत्यर्थः ॥ अर्थादिति हेतौ पश्ची अन्वयश्चास्य समर्थ्यते इत्यनेन । अन्येन वक्रा ॥ जैत्रेति । जयस्या त्यर्थः ॥ लुक्ध इति । तयेव शङ्कया दारिद्रचशङ्कयेव । ननु निश्चित्रा अत्र पूर्वाद्धें लुक्धस्य दानाभावसाधकत्वाभिमतदारिद्रचशङ्कारूण्य पक्षनिरूपणम् । दातुस्तु सेव विरुद्धदानसाधकत्वेन सम्मतेति पूर्वी

क्षावल्यहंकार:४७] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। TT: 8

हिंदुपक्षनिरूपणमुत्तरार्द्धे । यद्यपि दारिद्रयस्य तात्कालिकत्वेन ॥१० जन्मान्तरीयत्वेन च शङ्का भिन्ना तथाप्यभेदाध्यवसायान्त्र वग न्यक्षा इति बोध्यम् । सामान्यलक्षणं पूर्ववद्न्यतमत्वघटितमनुसन्धेय-ः स मिति दिक् ॥ १०२ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां व्यावाता-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ४५॥

यति !

विजय

चेत्। तर्ण

ज्ञा ग्रे

म्भावि

रणत

या

ने इ

**नेत्य**र्व

ह इत्यत तवापरि

पश्चमी पसाधा

श्चितम्

रूपपूर पूर्वि कारणमालालङ्कारः ४६.

वंद्रा॰)-गुम्फः कारणमाला स्याद्यथाप्रक्पान्तकारणैः। नयेन श्रीः श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुलं यशः १०३ यमा हुव०)-उत्तरोत्तरकारणभूतपूर्वपूर्वः पूर्वपूर्वकारणभूतोत्तरोत्त-रैवां वस्तुभिः कृतो गुम्फः कारणमाला । आद्योदाहता । द्वितीया यथा-

भवन्ति नरकाः पापात्पापं दारिद्यसम्भवम्। दारिद्यमप्रदानेन तस्मादानपरो भवेत्॥ १०३॥

(अ० चं०) -गुम्फ इति । रचनेत्यर्थः । कैस्तत्राह-यथेति ॥ प्राक्च प्रान्तं च प्राक्तपान्ते ते अनितिक्रम्येति यथाप्राक्पान्तं यानि कारणानि तैः। पूर्वपूर्व प्रति कारणैहनरोत्तरं प्रति कारणैश्चेत्यर्थः । एवं चोत्तरोत्तरे-त्यादि व्युत्क्रमेणाभिधानसुदाहरणक्रमानुरोधेनेति ज्ञेयम् ॥ १०३॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां कारणमाला-

लङ्कारप्रकरणम् ॥ ४६॥

एकावल्यलङ्कारः ४७.

(वन्द्रा॰)-गृहीतमुक्तरीत्यार्थश्रेणिरेकावलिर्मता। नेत्रे कर्णान्तविश्रान्ते कर्णीं दोस्तम्भदोलनौ १० ।। दोस्तम्भौ जानुपर्यन्तप्रलम्बनमनोहरौ। जानुनी रत्नमुकुराकारे तस्य हि भूभुजः ॥ १०५॥ (कुवल०)-उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वविशेषणभावः पूर्वपूर्वस्यो- (256)

कुवलयानन्दः। [मालादीपकालक्षाता

१६८) छुन्य ग्रहीतमुक्तरीतिः । त्रिक्टें

दिकालात्मसमैव यस्य विभ्रता यस्तत्र विद्योतते यत्रामुख्य सुधीभवन्ति किरणा राशेः स यासामारि यस्तित्विमुषःसु योऽस्य हविषे यस्तस्य जीवातवे।

वोढा यद्गुणमेषमन्मथरिपोस्ताःपान्तुनो मूर्तयः॥१०४॥।भून

(अ०चं०) - गृहीतेति ॥ वक्ष्यमाणया गृहीतमुक्तरीत्या निबद्धार्थपिकित अ०च० )-गृहातात ॥ वस्यमानाता ७६० इति सर्वत्र सम्बध्यते । वस्य भूभुज इति सर्वत्र सम्बध्यते । वर्ष म्भयोर्भुजस्तम्भयोद्धितमान्दोलनं ययोस्तौ । दोलनाविति दोलनं दोला ययोरस्तीति विग्रहः। रत्नमुकुरो रत्नदर्पणः॥ होति । दिक्कालात्मभिस्तुल्या यस्याकाशस्य विभुता । यश्च तत्राम्य छात्। । दक्षालात्मानुद्धुद्या चन्द्रे अमुष्य सूर्यस्य किरणा अमृत्राम्य भवन्ति । स च चन्द्रो यासामपां राशेः समुद्रादभूत् । यश्चामि सामपां पित्तं भवति । 'शुचिरप्पित्तम्' इति कोशात् । यश्च यज्ञितः उषस्सु मातःकालेप्यस्य वहेर्हविषे हिविदानाय भवति । यश्च क्षेत्र माणक्रपस्तस्य यजमानस्य जीवातवे जीवनोषधाय भवति । यस पृथिव्या गुणं गन्धमेष वायुर्वोढा ता मन्मथरिपोर्हरस्याष्ट्री मूर्ति युष्मान्पान्तिवत्यन्वयः ॥ १०४॥ १०५॥

इत्यलङ्कारचंद्रिकायां कुवलयानन्दटीकायामेकावल्य-लङ्कारप्रकरणम्॥ ४७॥

विन

मालादीपकालङ्कारः ४८.

(चन्द्रा॰)-दीपकैकावलीयोगान्मालादीपकमिष्यते कुव स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्विय कृता स्थितिः॥१०६ (कुव०)-अत्र स्थितिरिति पदमेकं स्मरेण तस्याहर् स्थितिः कृता हृद्येन त्विय स्थितिः कृतेत्येवं वान्य यान्विय अतो दीपकम्। गृहीतमुक्तरीतिसद्भावादेकाव चेति दीपकैकावलीयोगः। यथा वा--सङ्ग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येनयेन सहसा यद्यत्समासादितम्।

क्षाता १८] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

। तार ग्रेंडन शराः शरेरिरिशिरस्तेनापि भूमण्डलं व तवं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम्।। अत्र यनयेन सहसा यद्यत्समासादितमिति संक्षेपवाक्य-सामास्थितमेकं समासादितपदं कोदण्डेन शरा इत्यादिष हस्विप विवरणवाक्येषु तत्तदुचितिलङ्गवचनविपरिणा-था। भूतान्वेतीति दीपकम् । शरादीनामुत्तरोत्तरिवशेषणभावा-र्थंकितावली चेति दीपकैकावलीयोगः॥ १०६॥

ति । । । माळादीपकमिति ॥ माळादीपकं नामाळङ्कारः । एकमिति विति । त्यद्वयान्वयीत्यनेनान्वितम् ॥ अत इति । एतावन्मात्रेण दीपसाद। ॥ वित्र । प्रतावन्मात्रेण दीपसाद। ॥ वित्र । प्रकृतामकृतानां साद्वश्यस्य
। प्रकृतामकृतानां साद्वश्यस्य व तत्र सम्बद्धित सावः ॥ सङ्घामिति । कोदण्डेन धनुषा शराः अमृत समासादिताः शरैः शत्रुमस्तकं समासादितं तेन शत्रुमस्तकेनापि भूम-श्वामि इहं तेन भूमण्डलेन त्वं पाळकः समासादितो भवता कीर्तिरासादिता श्र या क्रियां च लोकत्रयं समासादितिमित्यनुषङ्गणान्वयः॥ १०६॥

। यस इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां मालादीपका-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ४९॥

सारालङ्कारः ४९.

मूर्तयो

ग्न्द्रा॰) उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिधीयते । मधुरं मधु तस्माच सुधा तस्याः कवेर्वचः ॥१०७॥

ऽयते हुव॰ )-यथा वा-१०६ अन्तर्विणोिख्यलोकी निवसति फणिनामी थरे सोऽपि शेते ग हार्न्थोः सोऽप्येकदेशे तमि चुलकयां कुम्भयोनिश्वकार। विकास विकास समित क्षेत्र क्षेत्र के काव विकास के किया कि किया कि किया कि किया कि माति ।।

अयं श्लाह्यगुणोत्कर्षः । अश्लाह्यगुणोत्कर्षो यथा-गुणाह्युतरस्तूलस्तूलाद्पि च याचकः। वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्रार्थयेदिति ।

(990)

कुवलयानन्दः। यथासङ्ख्यालंका

उभयरूपो यथा-गिरिर्महान्गिरेरव्धिर्महानब्धेर्नभो नभसोऽपि महद्वस्र ततोऽप्याशा गरीयसी अत्र ब्रह्मपर्यन्तेषु महत्त्वं श्लाध्यग्रणः। प्रकृताणी मश्लाध्यग्रणः। प्रकृताणी मश्लाध्यग्रणः। १०७॥

(अ०चं०) - सार इति । सारो नामालङ्कारः । तस्याः सुधातः॥ अन्व० । विष्णोरन्तरुद्दे त्रयाणां लोकानां समाहारिस्रिलोका । सोऽपि हिस्पूष्ण किणानां नागानामीश्वरे शेषे शेते निद्वाति । सोऽपि शेषोऽपि हिस्पूष्ण कदेशे तिष्ठतीति विशेषः । तमि सिन्धुमिष कुम्भयोनिर्गाक कयां चकार पीतवान् । अगस्त्योऽपि नभसि गगने खद्योतशोशीक् इदं गगनमि प्रेक्षणीयं सुन्दरं त्वत्कीर्तः कर्णभूषणं नीलोत्प्रिशी तीत्यन्वयः ॥ तूलः कार्पासः । प्रकृतार्थाशायां प्रकृतार्थहा प्रशायाम् ॥ १०७॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां सारा-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ४९ ॥

त्व

सर्वत्र

वि

# यथासंख्यालङ्कारः ५०.

(चं॰)--यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रञ्जय भञ्जय ॥१º

(कुवल॰)-यथा वा-

शरणं किं प्रपन्नानि विषवन्मार्यन्ति वा। न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत। अमुं क्रमालङ्कार इति केचिद्वचवजहुः॥ १०४

(अ०चं०) - क्रिमकाणां क्रमेणोक्तानां पदार्थानां तेनैव क्रमेणान्वयो संख्यं नामालङ्कारः ॥ शरणिमति । क्रपणेन धनानि यत् न सि तिर्के तानि शरणं प्रपन्नानि, यच्च न भुज्यन्ते तिर्के विषक्ष निति क्रमेणान्वयः । केचिद्धामनाद्यः ॥ १०८॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायां यथासंख्यालङ्कारप्रकरणम् ॥ ५०॥

मन्व

190

त्।

206

ान्वयो'

वेषवर्ग

अधुना हृद्येऽप्येष मृगशावाक्षि दृश्यते ॥

बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि पूर्वमदृश्यत ।

( १७२ )

क्वलयानन्दः। [पर्यायालंकारा

म्य

अत्र रागस्य पूर्वाधारपरित्यागेनाधारान्तरसंक्रमणात्र

विकासपर्यायः ॥ १०९॥

( अ०चं० )-पर्याय इति ॥ पर्यायेण क्रमेण अनेकसंश्रयोऽनेकाश्रिक्वं तदुक्तम् "एवं क्रमेणानेकस्मिन्पर्यायः" इति ॥ पद्ममिति । राज्ञीनारे तदुक्तम् एव त्रापनात्तात्तात्ति पूर्वसंश्रयणाक्षेपादेव ॥ श्रोणीतिति। न्वन्धस्तनुतां कृशतां त्यजित मध्यभागस्तां सेवते आश्रयति। विकासने कुचसचिवतां कुचसहितत्वं धते। वक्रं त्वद्धितीयम्। अत्र पूर्व काति। तु तीयत्वावगमात्पर्यायसम्भवो ज्ञेयः । अद्वितीयत्वं द्वितीयरिहाल्यं भा मत्वं चैकत्वेनाध्यवसितम्। एवं चोदाहरणद्वयेऽपि पूर्वाधारसम्बानि गम्यमुत्तराधारसमाश्रयणं शाब्दमिति। सर्वत्र सर्वाधारसमाश्रावतेनै निवति । हे काळकूट उत्तरोत्तरविशिष्टमुत्कृष्टं पदं स्थानं यस्यां इयमाश्रयस्थितिस्तव केनोपदिष्टेत्यन्वयः । त्हद्ये अभ्यन्तरे इति शेषः । अथानन्तरं वृषलक्ष्मणो हरस्यं कण्ठे । अधुना सम्बन्धः। शुद्धः सङ्कोचिवकासामिश्रितः॥ प्राय इति। शैल ऽशेषां वसुधां हेमन्ते चरित्वा ततो वसन्ते तहूणां। विश्रम्य सम्प्रति ग्रीष्मे तिग्मभानौ सूर्ये प्रौढिं प्रागल्यं प्राप्ते शनैरपां जळानामन्तरमभ्यन्तरे अयासीत् गच्छति सेत्र बिम्बोष्ठ एवेति। बिम्बफलसदशे ओष्ठे रागो रिक्तमा अतुग्राहि एष रागः । अत्र रागस्य भेदेऽप्यभेदाध्यवसायादेकत्वम् । यतु ए न्धनाशोत्तरमपरसम्बन्धे सत्येव लोके पर्यायपद्रयोगान्त्रोग इति प्रकाशोदाहते तथैव दृष्टत्वाच्च बिम्बोष्ट एवेत्यत्र पर्यायक्षण मिति केनचिदुक्तं तत्प्रकाश एव बिम्बोष्ठ इत्युदाहरणे पर्यापण द्भान्तप्रलपनमिवोपेक्षणीयम् । आलङ्कारिकपरिभाषितानां ह लोकव्यवहारविसंवादस्याकिश्चित्करत्वाचेति दिक् ॥ १०९॥

(चंद्रा०)-एकस्मिन्यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि सम्बद्ध अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजिन ॥१वि

( क्रव॰ )-यथा वा-

पुराभूदस्माकं प्रथममविभिन्ना ततुरियं ततो तु त्वम्प्रयान्वयमपि इताशाः प्रियतमाः। इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्रं किमप्रं हतानां प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कारा वित्यलंकारः ५२ ] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

मिणात्र दम्पत्योः प्रथममभेद्रततः प्रयसीप्रियतमभावस्ततो भतिभाव इत्याधेयपर्यायः ॥ ११० ॥

क्षित्र वं )-भेदान्तरमाह-एकस्मिन्निति ॥ पर्यायेणेत्यनुवर्तते । एकस्मि-राजी हिंदी क्रमेण यद्यनेकं भवति सोऽपि पर्यायालङ्कारः सम्मत इत्यर्थः ॥ णीि स्ति। अस्माकमिति "अस्मदो द्रयोश्च" इति द्रयोरिप बहुवचनम्। त। विक्यतेन स्थूलोतीतकाल उच्यते। तत्रापि प्रथमं तनुरविभिन्नाऽभूत विकात तु वितर्के त्वं प्रियतमः वयं प्रियतमाः । इदानीं तु त्वं नाथः पतिः हितालां भायाः। इतोऽपरं किमिष्टमिति शेषः। कुलिशं वज्रम् । अत्र त्वं ारसामातित्येकवचनेन एकरूपप्रेमपात्रत्वं व्यज्यते प्रियतमा इत्यादिवह-माभगवर्तनैकरूपतद्वचितरेक इति बोध्यम् ॥ ११०॥

यस्यं इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां पर्यायालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ५१ ॥

परिवृत्त्यलङ्कारः ५२.

रणां यं माने हैं। ०) -- परिवृत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोर्मिथः। ग्रापाहैकं शरं मुक्तवा कटाक्षात्स रिपुश्रियम् ॥१९१॥

यतु एव विक्री विक्रिया वा-तस्य च प्रवयसो जटायुषः यकथन

स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना ।

येन जर्जरकलेवरव्यया-

रन्तरे। धुनाष

र्यायस

ानां 🛚

T; |

स्म

त्क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यशः॥१११॥

स्मिन्ने )-परिवृत्तिरिति ॥ न्यूनाधिकयोर्मिथः परस्परं विनिमयः परिवृ-लिङ्कारः॥ जग्राहेति । कटाक्षपूर्वकमेकं शरं मुक्तवा रिपोः श्रियं जग्रा-||१ भीः ॥ तस्य चेति । प्रवयसो वृद्धस्य जटायुषो गृधविशेषस्य स्वर्ग वितः किमिव शोचनीयं न कि खित्। जर्जरं जीर्णतरं कलेवरं शरीरं स न्ययो रावणेन सह युद्धे त्यागस्तस्माद्यशः क्रीतम् । शरीरं दत्त्वा शो गृहीतमित्यर्थः ॥ १११ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां परिवृत्त्यलङ्कार-प्रकरणम् ॥ ५२ ॥

(808)

कुवलयानन्दः ।

[ विकल्पालंकार मुख्यालं

10)

फनं

बेभा

21

भ्र

अ

विवा

ति द

वं श

निश्त

परिसंख्यालङ्कारः ५३.

(चं०)-परिसङ्ख्या निषिध्यैकमेकस्मिन्वस्तुयन्त्रा स्नेहक्षयः प्रदीपेषु न स्वान्तेषु नतभ्वाम् ॥ भवि

( कुव॰ )-यथा वा-विलङ्घयांति श्रुतिवरमे यस्यां लीलावतीनां नयनोत्पलानि। विभर्ति यस्यामपि विक्रमाण-

मेको महाकालजटार्द्धचन्द्रः॥

आद्योदाहरणे निषेधः शाब्दो द्वितीये त्वार्थः॥ शाह्ये ( अ०चं० )--परिसंख्येति ॥ एकं वस्तु प्रतिषिध्यापरस्मिन् वस्तु न्त्रणं नियमनं परिसंख्यालङ्कारः ॥ स्नेहेति । स्नेहस्तैलादिक्षि मतुरागश्च। स्वान्तेषु चित्तेषु ॥ विलंघयन्तीति । यस्यामुज्जियि श्रुतिः कणीं वेदश्च । वर्तमं मार्गं विक्रमाणं कौटिल्यं वकाकातपत्र

महाकाल इति तत्रैव ख्यातं शिवलिङ्गम् ॥ ११२ ॥ इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां परिसंख्याल्झा

प्रकरणम् ॥ ५३॥

विकल्पालङ्कारः ५४.

(चन्द्रा०)--विरोधे तुल्यबलयोर्विकल्पालङ्कृति सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीभुजः॥

( कुव०)-अत्र सन्धिविग्रहप्रमाणप्राप्तयोः शिरश्चापनी विती

र्युगपदुपस्थितयोर्युगपत्कर्तुमशक्ययोर्विकल्पः। यथा वा-पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च कलापिनः।

अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं किष् त्रियसमागमश्चेत्र मरणमाशंसनीयं मरणे दुन

समागमसम्भव इति तयोराशंसायां विकल्पः (अ०चं०) सन्धिविग्रहप्रमाणेति ॥ सन्धिविग्रहयोः कर्तन्यता धह

प्रमाणेत्यर्थः ॥ ११३ ॥ इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां विकर्णलङ्का

प्रकरणम् ॥ ५४॥

समुचयालङ्कारः ५५.

यन्त्राः)-बहूनां युगपद्भावभाजां गुम्पः समुचयः।
। भयन्ति पश्चात्पश्यन्ति त्रस्यंति च भवहिषः॥११४॥

वः)-अविरोधेन सम्भावितयौगपद्यानां नाशादीनां ग्रक्रितं समुच्चयः। यथा वा-

विश्वाणा हृद्ये त्वया विनिहितं प्रमाभिधानं नवं शल्यं यद्विद्धाति सा विधारिता साधो तदाकण्यताम्। । शितं शुष्यति ताम्यति प्रलप्ति प्रम्लायति प्रङ्खति

वस्ता भाम्यत्युल्कुठाति प्रणश्यति गलत्युन्मूच्छिति बुटचिति ॥ देसि अत्र कासांचितिक्रियाणां किञ्चित्कालभेदसम्भवेऽपि श-जिल्लासम्बद्धारिक योगपद्यं विरहातिशयद्योतनाय

विक्षितिमिति लक्षणाऽनुगितः ॥ ११४॥

विकास किया है । च्या सिता ॥ युगपद्भावो भवनं तद्भाजां वहूनां गुम्फो निवा । वर्णनिमिति यावत् । समुच्चयाळङ्कारः ॥ विश्वाणेति । नायकं 
ति दूत्या इयमुक्तिः । हे साधो त्वया हृदये विनिहितं प्रेमाभिधानं 
विश्वत्यं धारयन्ती विधुरिता विरहविद्वळा सा नायिका यद्विद्ध्याति 
ति त्वाकण्यमित्यन्वयः । कि तदित्यपेक्षायामाह-शेते निद्राति । ताम्यति 
ति । प्राप्ति प्रकर्षण म्ळायति प्रेखित चळति । प्रणश्यति नैववितिशयन मृतप्राया भवति । गळित खेदातिशयात् । चुट्यति क्षीणा 
वितिशयन मृतप्राया भवति । गळित खेदातिशयात् । चुट्यति क्षीणा 
वितिशयन स्वत्याया भवति । गळित खेदातिशयात् । चुट्यति क्षीणा 
वितिशयन स्वत्याया भवति । गळित खेदातिशयात् । चुट्यति क्षीणा 
वितिश्वति । कासांचित् शयनश्रमणादीनाम् । शतपत्रस्य कमळस्य

म्हिर्ग कुलं रूपं वयो विद्या धनं च मद्यन्त्यमुम् ॥११५॥ वृत्र हिलं रूपं वयो विद्या धनं च मद्यन्त्यमुम् ॥११५॥ वृत्र हिलं रूपं वयो विद्या धनं च मद्यन्त्यमुम् ॥११५॥ वृत्र हिलं रूपं वयो विद्या धनं च मद्यन्त्यमुम् ॥११५॥ वृत्र हिलं रूपं व्यापित क्षेत्र कार्यसिद्धिः हेत्त्वेन प्रक्रान्तस्त्र व्यापित विद्या विद्या प्रवेश कार्यस्त्र कार्यस्त्र समुद्र कार्यस्त्र कार्यस्त्र कार्यस्त्र समुद्र कार्यस्त्र कार्यस्त कार्यस्त्र कार्यस्त कार्यस्त्र कार्यस्त कार्यस्त कार्यस्त कार्यस्त कार्यस्त्र कार्यस्त कार्यस्त कार्यस्त कार्यस्त्र कार्यस्त कार्यस्त कार्यस

(308)

कुवलयानन्दः। [कारकदीपकालंका

हारक

**एमप** 

खल

द्य ति

To

यथा वा-प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधि-निरुत्सेको लक्ष्म्यामनभिभवगन्धाः प्रकण्णि मं कत्सा मोनं मदिम कथनं चाप्यपक्षे प्रियं कृत्वा मीनं सदिस कथनं चाप्युपकृतेः श्रुतेऽत्यन्तासिकः पुरुषमभिजातं कथयित ॥वित्या

( अ०चं० )-अहंप्राथमिकेति ॥ अहंपूर्विकेत्यर्थः । 'अहं पूर्वमहं क्षिण्या पूर्विका स्त्रियाम्।' इत्यमरः। एककार्यान्वये एककार्यसाधाः समुचयालङ्कारः । अहमहिमकया परस्पराहङ्कारेण । आभिजात नस्वम् । समग्रं पुष्कलम् ॥ प्रदानमिति । प्रच्छन्नं गुप्तं गृहं म ऽर्थाद्तिथौ। लक्ष्म्यां सत्यां निरुत्सेको गर्वाभावः। अभिभा तद्गन्धशून्याः । मौनमनुद्वाटनम् । सद्खि सभायां परेण कृता कृतेः कथनम् । श्रुते शास्त्रश्रवणे । सर्वप्रथमान्तानां पुरुषा प्रथयतीत्यनेनान्वयः । अभिजातं कुलीनम् । प्रथयति कथयि वन्द्र इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां समुच्चया-

ऽलङ्कारप्रकरणम् ॥ ५५ ॥

कारकदीपकालङ्कारः ५६.

(चन्द्रा०)-क्रमिकैकगतानां तु गुम्फः कारकदीष गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पश्यति पृच्छिति।

(क्रव०)-यथा वा-

निद्राति स्नाति भुङ्के चलति कचभरं शोषयत्पन दीव्यत्यक्षेर्न चायं गदितुमवसरो भूय आयाहि इत्युदण्डैः प्रभूणामसकृद्धिकृतैर्वारितान्द्वारि दीन नस्मानपश्याब्धिकत्ये सरसिरुहरुचामन्तरङ्गेत आद्योदाहरणे श्रुतस्य पान्थस्य कर्तृकारकस्पैक मनादिष्वन्वयः, द्वितीये त्वध्याहतस्य प्रभुकर्त्का निद्रादिष्वन्वयं इत्येकस्यानेकवाक्यान्वयेन दीष यापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुचयप्रतिद्वन्द्वीदम्

(अ०चं०)-क्रमिकेति॥ क्रमिकाणामर्थात्क्रियाणामेककारकण्ता निबन्धः कारकदीपकं नामालङ्कारः । तदुक्तम्-<sup>((</sup>सैव क्रिया)

Digitized by Arya Samai Foundation Channai and e Gangotti )

क्राकस्येति दीपकम् ।" इति । सैव सकृद्धृतिः । पश्यति सार्थम् । क्षित्यार्थम् ॥ निद्रातीति । अव्धिकन्ये प्रभूणामुद्यतदण्डेद्धारि अ-क्षा कृतेद्वीरपालेरित्यसकृद्धारितान्त एव दीनानस्मान्सरसीरुहसुतीनां लपरिचितरपाङ्गः कटाक्षेः प्रयेत्यन्वयः । इति किम् । प्रभुनिद्रा-ते ॥तिलादि । अन्तः अन्तःपुरे । अक्षैः पाशैर्द्वियति क्रीडिति । भूयः पुनः । विवासाहर्यं मुख्यदीपकस्य पूर्वोक्तप्रकारेण सम्भवादिति भावः। प्रति-॥ ११६॥ ११६॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्रीकायां कारकदीपका-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ५६॥

जातं

हं प्रा भमवी

कृता

दीप

तिश

त्यन

गहि

द्गीना ज़ैरप

4 11

गतान क्रयार्ष

समाध्यलङ्कारः ५७.

पक्तिक्द्रा॰)-समाधिः कार्यसौकर्यं कारणान्तरसन्निधेः। किण्ठता च तरुणी जगामास्तं च भानुमान् १९॥ वया-

कुलः)-यथा वा-मानमस्या निराकर्त्ते पादयोमें पतिष्यतः। उपकाराय दिष्ट्येतदुदीणं वनगीजितम्॥

केनचिदारिप्सितस्य कार्यस्य कार्णान्तरसन्निधाना-ग्रसौकर्य तत्सम्यगाधानात्समाधिः । द्वितीयसमुचयप्र-तिद्वन्द्वी अयं समाधिः । तत्र बहूनां प्रत्येकं समर्थानां बले कपोतिकान्यायेन युगपत्कार्यसाधनत्वेनावतारः। अत्र त्वेकेन कार्ये समारिप्सितेऽन्यस्य काकतालीयन्या-येनापतितस्य तत्सीकर्याधायकत्वमात्रम्। अत्रोदाहरण-मुत्कण्ठितेति । उत्कण्ठेव प्रियाभिसर्णे पुष्कलं कार्णं जान्धकारागममपेक्षते ''अत्याक्त हो हि नारीणामकालज्ञो स्येक मनोभवः। '' इति न्यायात दैवादापतता त्वन्धकारेण त-त्सीकर्यमानं कृतिमिति । एवं द्वितीयोदाहरणेऽपि र्त्काए दीपा योज्यम् ॥ ११७ ॥

(अ० चं०) समाधिरिति ॥ कारणान्तरसन्निधेर्वशात् कार्यस्य सुकरत्वं समाधिरलङ्कारः। उत्कण्ठिता नायकसमीपं गन्तुम् ॥ मानमिति।मानं 83

भ्योपत्य ः पादयोः पतिष्यतो ममोपकाराय दिष्ट्याः त एव घनगर्जितः ोमुद्रतिमत्यन्वयः। समुचये कारणानां तुल्यक्ष तु तद्विपः तुल्यकक्षत्विमिति प्रतिद्विन्दित्वं तत्रेत्यादिना खुदा हेतीति तम् ॥ ११७ ।

वायत

क्षया स

ग्रधुप्र समावृ

इत्य

स

त

क्त

का

क

य

T HO

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां समाध्यलङ्कार प्रकरणम् ॥ ५७॥

### प्रत्यनीकालङ्कारः ५८.

(चन्द्रा॰)-प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे परात्र जैत्रनेत्रानुगौ कर्णावुत्पलाभ्यामधः कृतौ ॥१।

(कुव०)-यथा वा-

70) मम रूपकी तिमहरद्भवि यस्तद्तु प्रविष्टहद्येयमिति। त्विय मत्सरादिव निरस्तद्यः सुतरां क्षिणोति खलुतां म

एवं बलवित प्रतिषक्षे प्रतिकर्नुमशक्तस्य तदीयकेव॰ प्रत्यनीकिमिति स्थिते साक्षात्प्रतिपक्षे पराक्रमः प्रा कमिति कैमुतिकन्यायेन फलति। यथा-मधुव्रतौघः कुपितः स्वकीय-मधुप्रपापद्मिनिमीलनेन।

विम्बं समाऋम्य बलात्सुधांशीः कलङ्कमङ्के ध्रवमातनोति ॥ ११८॥

( अ०चं० )-प्रत्यनीकमिति ॥ बलवतः शत्रोः पक्षे पक्षान्तःपातिनि यः पराक्रमस्तत्प्रत्यनीकं नामालंकारः, अनीकप्रतिनिधिरूप्त जैत्रेति । उत्पलाभ्यां स्वजयकारिनेत्रानुसारिणौ कर्णावधःकृतौ स्कृतौ । अवतंसत्या तदुपरि स्थितत्वाद्धस्तात्कृतौ चेति स् ममिति । भुवि भूलोके मम रूपख्याति यो हतवान् तस्मित्रतुप्रिकी रक्तं हृद्यं यस्याः तस्यानुप्रविष्टं हृद्यं यस्यां वा ताहिंगयिषिति मत्सरादिव खलु निश्चितं निरस्तदयो मदनस्तां क्षिणोति क्षीणां तीत्यन्वयः । अत्र मत्सरादि देति हेत्वंशे उत्प्रेक्षासन्वेऽपि तद्वेतुका क्षसम्बन्धिबाधनं प्रत्यनीकालङ्कारस्य विविक्ती विषय इति वी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri)

ल एव मम्मटभट्टैरिप "त्वं विनिर्जितमनोभवरूपः सा च सुन्दर कः विष्युत्रका । पश्चभिर्युगपदेव शरैस्तां तापयत्यतुशयादिव कामः ॥ " हुद्द्वितम्। एवं च हेतूत्प्रेक्षयेव ग्तार्थत्वात्रेदमळङ्कारान्तरं भवितुम-शिक्ष कस्यचिद्रचनम्नाद्यम् ॥ केम्रुतिकेति । तत्सम्बन्धिवाधनापे-ह्या साक्षात्तद्वाधने विशेषादिति भावः॥ मध्विति । भ्रमरौघः स्वकी-असुप्रपारूपस्य पद्मस्य निमीलनेन कुपितः सन् सुधांसोर्विम्वं वला-क्षाकृष्य तस्याङ्के मध्यभागे कळङ्के धुवमातनोतीत्यन्वयः॥ ११८॥ ह्त्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां प्रत्यनीकालङ्कार-

प्रकरणम् ॥ ५८ ॥

## अर्थापत्यलङ्कारः ५९.

राज

199

ति व

पत्वा

कृती

ते श्रो

प्रविष्ट

मिति वि

ाणां व

तुकप्रा वोध

( )-केमुत्येनार्थसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते। स जितस्त्वनमुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुहाम् ११९

या व॰ )-अत्र स इत्यनेन पद्मानियन जितानि इति विविक्षितं तथा च सोऽपि यन जितस्तेन पद्मानि जितानीति किमुव-क्तव्यमिति दण्डापूर्विकान्यायेन पद्मरूपस्यार्थस्य संसिद्धिः प्रत काव्यार्थापात्तः । तान्त्रिकाभिमतार्थापत्तिव्यावर्तनाय काव्येति विशेषणम् ॥

यथा वा-अधरोऽयमधीराक्ष्या बन्धुजीवप्रभाहरः। अन्यजीवप्रभां हन्त हरतीति किमद्भृतम्॥ स्वकीयं हद्यं भित्वा निर्गती यौ पयोधरौ। हद्यस्यान्यदीयस्य भेद्ने का कृपा तयोः॥११९॥

(ग्रंचं )-कैमुत्येनेति ॥ कैमुत्यन्यायेनेत्यर्थः । कान्येऽलङ्कारुकपार्था-पितः काव्यार्थापितः॥ दण्डापूपिकेति। दण्डाकर्षणे तद्वलम्बनाम-प्रानामाकर्षणं यथार्थसिद्धं तद्धदित्यर्थः ॥ व्यावर्तनायेति । छक्ष्य-तावारणायेत्यर्थः ॥ अधरोयमिति । बन्धुजीवं बन्धूकपुष्पं तृत्प्रभाहरो वन्धुभूतानां जीवानां प्रभाहरश्च। यत्वतल्लक्षणमयुक्तम्, कैमुतिक-न्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेनाधिकार्थाप्तावन्याप्तेः। यथा "तवाम्रे यदि दारियं स्थितं भूर द्विजन्मनाम् । शनैः सविद्धर्पयम् तमः स्थास्यत्य-

**एल** इ

तरन श्यते

> विष नैया

नेति

लय विश्

प्रव

रप्र

संशयम्॥" अत्र शनैःशब्दमहिम्रा राजान्ने दारिह्यस्थित्यपेक र्यांग्रे तमोऽवस्थानं दुःशकमेवेत्यवगतमपि न्यायसाम्यादापको कैमुतिकन्यायेनेति केनचिदुक्तं तत्रेदं वक्तव्यम् । केनचिद्या खा न्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिर्थापत्तिरिति तदुक्तलक्षणमयुक्तम् वार्थ वार्ता सरसीरुहामित्यादिकैमुत्यन्यायविषयार्थापत्तावव्याप्तेः। कन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेन तुस्यन्यायत्वाभावादापादनाप्रती न चात्र केमुत्यन्यायतामात्रं न त्वलङ्कारत्वमिति युक्तम्, अल त्वाभियुक्तानां प्राचीनानां शून्यत्दद्यताया अपामरेण सम्भाव शक्यत्वात्। लोकन्यवहारेपि केमुत्यन्यायस्य चमत्कारित्वा तेतैव न्यायेन तस्यालङ्कारतासिद्धेश्च । इत्यं च त्वदुक्तार्थापत्युव वश्यमाणः सम्भावनालङ्कारों योऽन्यैर्ययर्थोक्तौ च कल्पनिमित र्थातिशयोक्तित्वेनोक्तः। यद्यर्थातिशयोक्तावापाद्यापादकयोर्विक्षं मूर्द्र विश्रान्तत्वम्, इह त्वापादकस्य सिद्धत्वमापायस्य सम्भाव्यम् देति मिति वैचित्र्यं तु तद्वान्तरभेद्तायाः साधकं न तु तद्विहर्भत सम इति न तत्राच्याप्तिशङ्कापीत्यलं विस्तरेण ॥ ११९ ॥ अ०चं

्र इत्यलंकारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायामर्थापत्त्यलङ्कार-प्रकरणम् ॥ ५९ ॥

काव्यलिङ्गालङ्कारः ६०.

(चन्द्रा॰)-समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थन जितोऽसि मन्द कन्दर्प मिचतेऽस्ति त्रिलोचनः १२ ( कुव॰ )-अत्र कन्दर्पजयोपन्यासो दुष्करविषयत्वाता नसापेक्षः । तस्य मिचनेऽस्ति त्रिलोचन इति स्वान रणे शिवसन्निधान प्रदर्शनेन समर्थनं काव्य लिङ्गम्। काव्यविशे तिधर्मतासापेक्ष**नै**यायिकलिङ्गव्यावर्तनाय णम्। इदं वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्। पदार्थहेतुकं गर् भस्मोद्दूलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले शुभं हा सोपानपरम्परे गिरिस्रताकान्तालयालङ्कृते। अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपर्यासुखा-

लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e Gangotti अलंकारचन्द्रिकासमतः।

व्यक्ति हु ] अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमप्रसिद्धमिति तत्समर्थने के बालोकोच्छेदिनीति पदार्थो हेतुः। कचित्पदार्थवा-म् वार्थी परस्परसापेक्षी हेतुमावं भजतः। यथा वा-चिक्ररप्रकरा जयन्ति ते 13 विदुषी मूर्द्धनि यान्विभर्ति सा। तील अलु

पशुनाप्यपुरस्कृतेन त-नुलनामिच्छतु चामरेण कः॥

गवि

हं यथी

ने।

ामह

त्वाह अत्र चामरस्य दमयन्तीकुन्तलभारसाम्याभावे विदुषी विक्षं मूर्द्रिन यान्बिभित्तं सेति वाक्यार्थः । पशुनाप्यपुरस्कृते व्या रेति पदार्थक्षेत्युभयं। मिलितं हेतुः क्वित्समर्थनीयार्थ-हेर्स्त समर्थनार्थे वाक्यार्थे पदार्थी हेतुः ॥

अवं )-समर्थनीयस्येति ॥ समर्थनापेक्षस्यार्थस्य समर्थनं काव्यलिङ्ग-ार- एलड्डारः । अर्थान्तरन्यासवारणाय समर्थनावेश्वस्येति । यदा त्वर्था-तरन्यासप्रकरणे वक्ष्यमाणरीत्या सामान्यविशेषभावातिरिक्तत्वं निवे-क्ते तदा नोपादेयमेवैतदिति बोध्यम् । दुष्करिवषयत्वात् दुष्कर-विषयरूपत्वात्। समर्थनापेक्षस्येत्यनन्तरमर्थस्येति शेषः॥ नैयायिकेति। वैयायिकाभिमतिलिङ्गस्य लक्ष्यतावारणायेत्यर्थः ॥ भस्मेति । भस्मोद्धूल-थिन नित सम्बोधनम् । शुभमस्त्विति शेषः । गिरिसुताकान्तस्य शिवस्या-१२ हयः प्रासादस्तद्लङ्कारभूते सोपानपंक्ते इत्यपि सम्बोधनम् । हेति दैन्ये । विभुना प्रभुणा शिवेन । युष्माकं या सपर्या पूजा तत्सुखस्यालोकः ति प्रकाशस्तदुच्छेद्के निलीयामहे। वयमित्यर्थात् ॥ चिकुरेति। चिकु-गाल एकराः केशपाशाः। विदुषी पंडिता। सा दमयन्ती।अपुरस्कृतेनानाद-तेन पुरोभागेऽनिहितेन च। पदार्थश्चानेकपदार्थश्च॥

गविश्व विष् )-वपुः प्रादुर्भावाद्तुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न कापि कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान्। नमन्मुकः सम्प्रत्यहमततुरप्रेप्यनतिमा-नितीश क्षनतव्यं तदिद्मपराधद्वयमपि॥ अत्र तावद्पराधद्वयं समर्थनीयम् । अस्पष्टार्थत्वात । तत्समर्थनं च पूर्वापरजन्मनोर्नमनाभ्यां वाक्यार्थभूताभ्यां

त्र

FH

सनं

वर्ण

तस्

नर्

न्य

ब

fo

B

₹

क्रियते। अत्र द्वितीयवाक्यार्थे ततुत्वमेकपदार्थे हे अत्रापि सम्प्रति नमन्मुक्त इति वाक्याथों उनेकपदाथीं वार् कचित्परस्परविरुद्धयोः समर्थनीययोहम्भात्व ऋमादुमी हेतुभावं भजतः॥ च कर

(अ० चं०) - वपुरिति ॥ पुरा पूर्वस्मिन्कापि जन्मनि कचिद्धि भवन्तं न प्रणतवान् इतीदं वपुषः शरीरस्य प्रादुर्भावादनुमित सम्प्रति नमन्नतिं कुर्वनमुक्तः । अतनुरशरीरः । अतोऽहमग्रेऽक मात्रतिरहितः । अत्रेति समर्थनीयं हेतुकथनेनोपपादनीयम्। ष्टार्थत्वादस्पष्टहेतुकत्वात्। अत्रानयोर्वाक्यार्थयोर्भध्ये। द्वितीयनाः अग्रेऽप्यनतिमानिति वाक्यार्थे । अत्राप्यन नुत्वेऽपि । नमन्मुक्त इत्त वाक्यत्वादाह-अनेकपदार्थों वेति॥

(कुव०) - असोटा तत्कालोहसद्सहभावस्य तपसः कथानां विस्नम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितः। प्रमोदं वो दिश्यात्कपटबटुवेषापनयने त्वराशैथिल्याभ्यां युगपदिभयुक्तः समरहरः॥

अत्र शिवस्य युगपत्कृतिमत्रसचर्यवेषापनयनत्वात ्तुवर्तनेच्छयोविरुद्धयोः क्रमाद्गिरिजातीव्रतपसोऽसि ं तत्सहाँपकौतुकं चेत्युभावर्थौ हेतुत्वेन निबद्धौ। ब त्परस्परविरुद्धयोरुभयोः समर्थनीययोरेक यथा-जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्मुरारिएण

अम्बुधिमथनक्केशं कल्यन्विफलं च सफलं च॥ अत्र विफलत्वसफलत्वकलनयोहभयोविंहद्धयोरेक म्बुधितनयाधररसास्वादो हेतुः । इदं काव्यलिङ्गं है लङ्कार इति केचिद्वचाजहुः॥

(अ० चं०)--अस्रोढेति ॥ तपस्यन्तीमुमां प्रति बटुवेषेणागतस्यहा वर्णनम् । कपटेन यो बटोर्ब्रह्मचारिणो वेषस्तस्यापनयने त्यागृही शैथिल्याभ्यां युगपद्भियुक्त आक्रान्तः । त्वराशैथिल्यहेतुगर्भक्ष विशेषणद्भयमाह । तत्काले उल्लखन्यादुर्भवन्नसहभावो दुःसहस्य द्रौर्या यस्य तादशस्य तपसः असोढा सहनासमर्थः शेलक

अलंकारचिन्द्रकासमेतः।

हिंद्रार: ६०] है आतां विसम्भेषु ॥ विश्वासेषु रसिकश्चेति । ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचारिदेषः ॥ थि अम्बुधेस्तनयाया लक्ष्म्या अधररसमास्वादयव्रयं मुरारिर्जी-क्षिणात्ववीत्कर्षेण वर्तताम् । कीदृशः । समुद्रमन्थनक्रेशमेवंविधाङ्गनाला-भारतफलं कलयन् जानन् एतद्धरमाधुर्ये सत्यमृतस्य वैपर्थाद्धिफलं व कलयन्नित्यर्थः॥

क्षिक्ष )-हे गोदावरि देवि तावकतटाँदेशे कलिङ्गः कवि-वीग्देवीं बहुदेशदर्शनसखीं त्यकत्वा विरक्तिं गतः। उपन **्नाम**र्णवमध्यसुतमुरभिन्नाभीसरोजासनं 118

**ग्वा**क

इत्या

11

वरात

सहि

। धा

हेतु

रयम

कण

इं हैं।

स्य ह

ागे ल

गर्भ म हत्वम

रु कात्या

ब्रह्माणं गमय क्षितौ कथमसावेकाकिनी स्थास्यति॥ इत्यत्र ब्रह्मणः प्रापणं कथं गोदावर्या कर्तव्यमित्यस-

मावनीयायोपपादकस्याणवमध्येत्यादितद्विशेषणस्य न्य-सनं श्लेषारुयो गुण इति ''श्लेषो विघटमानार्थघटकार्थस्य वर्णनम्" इति श्लेषलक्षणिमिति च जयदेवनोक्तम्। वस्तु-

तस्वनापि पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमेव तद्भेदकाभावात्। नतु साभिप्रायपदार्थवाक्यार्थविन्यसनरूपात्परिकरात्का-

व्यलिङ्गस्य किं भेदकम्। उच्यते। परिकरे पदार्थवाक्यार्थ-बलास्त्रतीयमानार्थी वाच्योपस्कारकतां भजतः। काव्य-

लिङ्गे तु पदार्थवाक्यार्थावेव हेतुभावं भजतः। नतु यद्यपि

सुखावलोको च्छेदिनीत्य।दिपदार्थहेतुककाव्यलिङ्गोदाह-रणेऽप्रेऽप्यनितमानित्यादिवाक्यार्थहेतुककाव्यलिङ्गोदाह-

रणेच पदार्थवाक्यार्थावेव हेतुआवं भजतस्तथापि पशुना-पपुरस्कृतेनेति पदार्थहेतुकोदाहरणे मिचित्तेऽस्ति त्रिलो-

चन इति वाक्यार्थहेतुकोदाहरणे च प्रतीयमानार्थस्यापि हेतुकोटचतुप्रवेशो दश्यते । पशुनेति ह्यविवेकित्वाभिप्रा-

यगर्भम् । विदुषीत्यस्य प्रतिनिर्देश्यत्वात्रिलोचन इति च

कन्दर्पदाहकतृतीयलोचनत्वाभिप्रायगर्भ कन्दर्पजयोपयो-गित्वात्तस्य । सत्यम् । तथापि न तयोः परिकर एव कि

तु तदुत्यापितं काव्यालिङ्गमपि ॥

# कुवलयानन्दः। [कान्यिलङ्गालंकारः

(अ०चं०)-हे गोदावरीति ॥ अत्राणंवमध्येत्यादित्रह्मविशेषणस्य केंद्री स्रेशांक्यो गुण इति जयदेवेनोक्तमित्यन्वयः । तावकतटोहेशे स्रित्री तिर्भूमी किल्डाख्यः किवर्बहूनां देशानां दर्शने सहचारिणी दिर्गि विरक्ति मुक्तिम् । एनां सरस्वतीं ब्रह्माणं प्रति गमय नयेति सम्बालंगे किहिशम्, अर्णवमध्ये सुप्तो यो मुरभिन्मुरारिस्तन्नाभिकमलस्यम् ब्रह्मा षोऽविघटमानत्यत्राकारप्रश्लेषः । अविघटमानस्यानुपप्यमानस्य क्रियः । अविघटमानस्यानुपप्यमानस्य क्रियः । व्यव्यक्ति चटक उपपादको योऽर्थस्तस्य वर्णनं श्लेषाख्यो गुण इत्यर्थः । प्रतिकार्यः हेनुकं समस्तपदार्थहेनुकम् । पदार्थवाक्यार्थेति द्वन्द्वः । प्रतिकार्यः नेत्रेशं व्यङ्गचोऽर्थः ॥ प्रतिनिर्देश्यत्वादिति । निर्देश्यते उच्चायं गुरकः निर्देशः शब्दः तेन विपरीतार्थशब्दत्वादित्यः । तस्य ताहशक्ष्याव्यक्तिः शब्दः तेन विपरीतार्थशब्दत्वादित्यर्थः । तस्य ताहशक्ष्याव्यक्तिम् ग्रांष्ण्णत्वमनुपपन्नमिति भावः । तयोः पशुनेत्याद्यक्तोदाहरणयोः । तह नादः पितं परिकरोपपादितम् । व्यङ्गचस्य हेनुकोटावेवानुप्रवेशादिति म नवेत्रे विष्

( कुव॰ )-प्रतीयमानाविवकविशिष्टेन पशुनाप्यपुरस्कृत विषय स्यानेकपदार्थस्य प्रतीयमानकन्दर्पदाहकतृतीयलोच्याद्व शिष्टस्य शिवस्य चित्ते सन्निधानस्य च वाक्याभाष्ति वाच्यस्यैव हेतुभावात् । न हि तयोर्वाच्ययोहेतुः ताभ्यां प्रतीयमानं मध्ये किञ्चिद्वारमस्ति । यथा स शुचिनिधानस्येत्यादिपदार्थपरिकरोदाहरण निधानस्येत्यादिनानेकपदार्थेन प्रतीयमानं शरीरस संरक्षणीयत्वम् । तथा च वाक्यार्थपरिकरोदाहरणे पार्व योक्तविधया तत्तद्वाक्यार्थेन प्रतीयमानं नाहं व्यास त्यादि तस्मात्पशुनेत्यत्र त्रिलोचन इत्यत्र च प्रतीयम वाच्यस्यैव पदार्थस्य वाक्यार्थस्य च हेतुभावोष्पाद् तया काव्यलिङ्गस्याङ्गमेव। यथा- 'यत्वन्नेत्रसमानकारि सिलिले मम्नं तिदन्दीवरम्" इत्यनेकवाक्यार्थहेतुककार लिङ्गोदाहरणे त्वन्नेत्रसमानकान्तीत्यादिकानि इन्दीवर्ग शिहंसविशेषणानि तेषां वाक्यार्थानां हेतुभावोपपादा नीति तत्र वाक्यार्थहेतुककाव्यित्रे पदार्थहेतुकका

ः कित्रात्वासालंकारः ६१] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

विक्रिं पदार्थहेतुकाव्यालिङ्गमङ्गमिति न तयोः काव्यलि-लिहाहरणत्वे काचिद्तुपपत्तिः॥ १२०॥

तम्बार्वः)-एतदेव विवृणोति-प्रतीयमानेति ॥ वाच्यस्यैवेत्येवकारसूचितं म् बहुवाद्वारकत्वं न हीत्यादिना विवृतम् । तद्यमर्थः । यदि पश्चादि-स्याद्व्यङ्ग्यं केश गशसास्याभावादेरथस्य साक्षादुपपादकं स्यानदात्र किर एव स्यात्र काव्यिलङ्गम् । न त्वेवमस्ति पशुपद्मतीताविवे-मक्तिक्तिमात्रेण साम्याभावस्योपपादनासम्भवात्। किं तु तद्विशिष्टपशु-यि गुरुकृतत्वाभाव एव साक्षादुपपादक इति तत्कोटिनिविष्टं व्यङ्गचं श्लुकाव्यलिङ्गरूपस्य तस्याङ्गमेव । व्यङ्गचान्तरं तु नोक्तकाव्यलिङ्गमय-होत मांपपादकमस्तीति निरावाधमेव काव्यलिङ्गमिति। नतु स्वयमन्यो-तु भादकस्य काव्यळिङ्गस्याप्युपपादकं क दृष्टमित्याशङ्क्योदाहरति-य-तेम तन्नेत्रेति ॥ एतत्प्रतीपालङ्कारे प्रागुदाहतम् ॥ अनेकवाक्यार्थहेतुकेति। क्षिगदत्रयवाक्यार्थत्रयस्य चतुर्थपादार्थे हेतुत्विमिति ज्ञेयम् ॥ हेतुभा-क्षेगदत्रयवाक्यार्थत्रयस्य चतुर्थपादार्थे हेतुत्विमिति ज्ञेयम् ॥ हेतुभा-चर हिंदर्शनस्य देवगतकान्तासादृश्यविनोदासिहिष्णुत्वे हेतुत्वासम्भवा-याकारित भावः । समाहितमर्थमुषसंहरति-इतीति । तयोः पशुनापीति हेंतुम

मिचतेऽस्तीत्येतयोः ॥ १२०॥ इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्रीकायां काव्यलिङ्गालङ्कार-प्रकरणम्॥ ६०॥

ा स र्भश्री

रिस

पास

रेयमा

कारि

तेवरा

पादव

कार्व

अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ६१.

विक्रिस्थीन्तरन्यासः स्यात्सामान्यविशेषयोः॥ हनूमानिष्यमतरहुष्करं किं महात्मनाम् ॥ १२१॥ गुणवद्रस्तुसंसर्गाद्याति स्वल्पोऽपि गौरवम् । पुष्पमालानुषङ्गण सूत्रं शिरसि धार्यते ॥ १२२॥ 1पाद् काल (इव॰)-सामान्यविशेषयोर्द्धयोरप्युक्तिरथान्तरन्यासस्तयो-श्रेकं प्रस्तुतमन्यद्प्रस्तुतं भवति ततश्च विशेषे प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते तेन स-हामस्तुतविशेषक्रपस्यार्थान्तरस्य न्यसनमर्थान्तरन्यास इत्युक्तं भवति । तत्राद्यस्य द्वितीयार्द्रमुदाहरणं विविध्यस्य द्वितीयश्लोकः । नन्वयं काव्यालिङ्गात्रातिरित्यं तथाहि उदाहरणद्वयेऽप्यप्रस्तुतयोः सामान्यविश्या स्तिः प्रस्तुतयोविशेषसामान्ययोः कथमुपकरोत्ते विवेक्तव्यम् । न हि सर्वयेव प्रस्तुतानन्वय्यप्रस्तुतामि युज्यते । न तावद्प्रस्तुतप्रशंसायामिव प्रस्तुतव्यक्षका प्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तवात्र प्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तवात्र विमानालङ्कार इव प्रस्तुतप्रतीतिजनकत्या तद्व व्यातिपक्षधर्मताद्यभावात् । नापि दृष्टान्तालङ्कार उपमानतयाः

''विस्रब्धघातदोषः स्ववधाय खलस्य वीर कोषक त्व नवतरुभङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः करिणः ॥ इत्यादिषु सामान्ये विशेषस्योपमानत्वदर्शनेऽपि म शेषे सामान्यस्य कचिद्पि तद्दर्शनात् । उपमान वि तद्नवये सामंजस्याप्रतीतेश्च । तस्मात्प्रस्तुतसमर्थकः व वाप्रस्तुतस्योपयोग इहापि वक्तव्यः । ततश्च वाक्या तुकं काव्यलिङ्गमेवात्रापि स्यान्न त्वलङ्कारान्तर्णा काश इति चेत् । अत्र केचित्, समर्थनसापेक्षस्याधि समर्थने काव्यलिङ्गं निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवेभवातसम्भ र्थान्तरन्यासः ॥

(अ०चं०) - प्रस्तुतव्यञ्जकतयेति ॥ अप्रस्तुताभिधानं युज्यत इत्यतुष्तं एवमग्रेऽपि ॥ विस्रव्धेति । खलस्य विश्वस्तवातरूपो दोषः स्ति वधाय भवति यतो वीराणां कोपकारकः । सिंहनिद्रापहारी नवि । भङ्गजन्यध्विनः करिणो वधाय यथेत्यर्थः । तद्दर्शनादुपमानि । दर्शनात् । नतु महापुरुषाकृतिरिव गम्भीरेयमस्याकृतिरित्यादौर्धा न्यस्याप्युपमानता दृष्टेत्यरुचेराह - उपमानेति ॥ इवाद्यभावातात् भावाच्चोपमानत्याऽन्वयस्य सामञ्जस्येनाप्रतीतिरित्यर्थः । इहापीत्यि भावाच्चोपमानत्याऽन्वयस्य सामञ्जस्येनाप्रतीतिर्दादर्थः । इहापीत्यि काव्यलिङ्गसमुच्चयः । प्रतीतिवैभवात्मतीतिद्वादर्यक्ष्पप्रयोजनवर्शि (इस्पेजनवर्शी । स्योजनस्यापि हेतुत्विववक्षया पश्चमी ॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

रन्यान्सारः ६१] णं वित्रहि यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तीत्यादिकाव्यलिङ्गोदाहरणेबिव ''अथोपगूढे शरदा शशाङ्के प्रावृडचयौ शान्ततडित्कटाक्षा। कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः परिश्रष्टपयोधराणाम् ॥ दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतिमवान्धकारम्। क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुचैः शिरसामतीव ॥''

रिच्य

वेशेष्यं

हरोती

गिभेष

अका

वान्ना

तद्वी

ङ्गार

यतुषा

पीत्यपि

नवशा

इत्याद्यर्थान्तरन्यासोदाहरणेषु प्रस्तुतस्य समर्थनापेक्ष-निषक वमस्तीति । वस्तुतस्तु प्रायोवादोऽयम् । अर्थान्तरन्या-गः॥ सेऽपि हि विशेषस्य सामान्येन समर्थनानपेक्षत्वेऽपि सा-उपि गान्यं विशेषण समर्थनमपेक्षत एव निर्विशेषं न सामान्य-माना मिति न्यायेन ''बहूनामप्यसाराणां संयोगः कार्यसाध-नर्थका कः। '' इत्यादि सामान्यस्य '' तृजैरारभ्यते रज्जुस्तया क्या नागोऽपि बध्यते । '' इत्यादि सम्प्रतिपन्नविशेषावतरणं तरसा विना बुद्धौ प्रतिष्ठितत्वासम्भवात्।।

स्याम (अ०चं०) - उक्तवैलक्षण्यसुदाहरणनिष्ठतया दर्शयति - न हीत्यादि का-सम्भ गिल्ङ्गोदाहरणेष्विवेति ॥ अथेति । अथेत्याद्यर्थान्तरन्यासोदाहर् णेषु प्रस्तुतस्य समर्थनार्थित्वं नह्यस्तीति सम्बन्धः । शरदा शशाङ्के उपग्हें आलिङ्गिते सित । अथानन्तरम् । शान्तास्तिडिद्रूपाः कटाक्षा यस्याः सा प्रावृट् ययौ गतवती । उक्तं विशेषरूपमर्थं सामान्यरूपेणा-्रैन्तरेण समर्थयति । परिश्रष्टपयोधराणां कासामङ्गनानां सौआग्यगुणो षः स्वस् री नवत् न नष्ट इति । पयोधराः कुचा मेघाश्च ॥ दिवाकरादिति । कुमारसम्भवे पमानि हिमालयवर्णनम् । यो हिमालयः । ममत्वं मदीयताबुद्धिः । शिरो मस्त्कं शिखरं च। समर्थनार्थित्वं समर्थनापेक्षत्वम्। अयमर्थान्तर-ादी साम न्यासे समर्थनानपेक्षत्वरूपः । सामान्यस्येत्यस्य बुद्धौ प्रतिष्ठितत्वास-रात्तात्वर भवादित्यनेनान्वयः ॥

(कुव०)-न च तत्र सामान्यस्य कार्सा न सीभाग्यगुणोऽङ्ग-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(366)

[ अर्थान्तरन्याः नानामित्यादिविशेषसमर्थनार्थसामान्यस्येव तिपन्नतया विशेषावतरणं विनैव बुद्धौ प्रतिष्ठितत्वं वतीति श्लोके तन्त्यसनं नापेक्षितमस्तीति वाच्यम् हिंग मान्यस्य सर्वत्र लोकसम्प्रतिपन्नत्वनियमाभावात्। यो यो धूमवान् स सोऽग्निमानिति व्यातिरूपसामानित लोकसंप्रतिपन्नतया यथा महानस इति तद्विशेषहण्या न्तानुपादानसम्भवमात्रेणात्रसिद्धव्यातिरूपसामान्गो न्यासेऽपि तद्विशेषक्षपदृष्टान्तोपन्यासनैर्पेक्षं सम्भवी स्वद न चैवं सामान्येन विशेषसमर्थनस्थलेऽपि कचित्रस्थालव मान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य बुद्धावारोहायात्र विशेषान्तरस्य न्यासप्रसङ्ग इति वाच्यस् । इष्टापतेः। विषये विकस्वरालंकारस्यातुपद्मेव द्शीयिष्यमाणता कि च, काव्यलिङ्गेऽपि न सर्वत्र समर्थनसापेक्षत्विनय चिक्ररप्रकरा जयन्ति ते इत्यत्र तद्भावादुपमानवस्तुष् नीयसाम्याभावेन निन्दायाः कविकुलक्षुण्णत्वेनाज्य । र्थनापेक्षाविरहात । न हि '' तदास्यदास्येऽपि गती कारितां न शारदः पार्वणशर्वरीश्वरः '' इत्यादिषु सा दश्यते।

'' न विषेण न शस्त्रेण नाग्निना न च मृत्युना। अप्रतीकारपारुष्याः स्त्रीभिरेव स्त्रियः कृताः॥"

इत्यादिकाव्यलिङ्गविषयेषु संमर्थनापक्षाविरहेऽप्पर कारपारुष्या इत्यादिना समर्थनदर्शनाच । न हि विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादनसमर्थन्सा ह मिद्धत्वात । तस्मादुभयतो व्यभिचारात्समर्थनापत मर्थने काव्यिलङ्गं तिन्नरपेक्ष्समर्थनेऽर्थान्तरन्यास् विभागः किं तु सामर्थ्यसमर्थकयोः सामान्यविशेषा न्धेऽर्थान्तरन्यासस्तदित्रसम्बन्धे काव्यलिङ्गित्येव स्थावधारणीया । प्रपञ्चश्चित्रमीमांसायां द्रष्ट्रव्यः॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

रन्याः इ १ ] कि विशेषावतरणं विशे-वं भगमम्। तत्र बहूनामित्यादौ सामान्यस्येति विशेषावतर्णं विनव व स्वामन्य । जन्मेवतीत्यग्रिमेणान्वितम् । तन्त्यसनं तृणैरित्यादि-म् विश्वन्यसनम् । नन्वेवस्प्यर्थान्तरन्यासे क्वचिदेव समर्थनापेक्षा, काव्य-त्। हिंदू तु सर्वत्र सेत्यस्तु भेद् इत्याशङ्कचाह-किश्वेति ॥ कविकुलक्षुण्ण-मालक्षेत्र कविसमृहाभ्यस्तत्वेन । तदास्यदास्ये नळसुखदास्ये। पर्वणि पूर्णि-क्षिण्यां भवः पार्वणः शर्वरीश्वरश्चन्द्रः। न विषेणेत्यादेः स्त्रियः कृता इत्य-स्था काल्य है। ज्यासिक । यतः प्रतीकाररहितं पारुष्यं क्रीयं यासां साभूताः । उभयतोन्वयव्यतिरेकाभ्याम् । समर्थनापेक्षायामपि तदा-म्भव सदास्येपीत्यादौ तद्भावात् । न विषेणेत्यादावपेक्षाविरहेऽपिसमर्थन-तस्या सत्वात् ॥

हायाकः )-एवसप्रकृतेन प्रकृतसमर्थनसुदाहतम् । प्रकृतेनाप्र-कृतसमर्थनं यथा-

यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः। तथा हि ते शीलमुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम् ॥ या वा-दानं ददत्यपि जलैः सहसाधिक है को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत।

तेः।अ

णत्वा

नियम

स्तुषुग

ाऽत्र स

गतोश

षु सम

1111

**ड**प्यप्र

न हिं

न इति

शेषस

पेव व

11

यद्गितनः कटकटाहतटान्मिमंक्षो-र्भक्षूद्रपाति परितः पटलैरलीनाम् ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

अ॰ चं॰ )-अप्रकृतेनेति ॥ आद्ये महात्मनां सर्वसुकरत्वेनाप्रकृतेन सामा-न्येन हतुमद्िधतरणस्य प्रकृतविशेषस्य समर्थनं द्वितीये पुष्पमालासु-गुनान्तेनाप्रकृतेन विशेषरूपेण प्रकृतस्य गुणवत्सङ्गप्रयुक्तपूज्यत्वस्य सामान्यक्र पस्य समर्थनिमत्यर्थः ॥ यदुच्यत इति । हे पार्वति रूपमाकु-तिसींदर्य पापवृत्तये दुष्टाचरणाय न भवति यत्राकृतिस्तत्र गुणा वस-विसा लीति न्यायादिति यदुच्यते तद्भचनमन्यभिचारि यथार्थम् । तथाहि नापेश उदारं रमणीयं दर्शनं यस्यास्तथाभूते पार्वति तव शीलमाचरणं तप-स्विनामप्युपदेशक्रपतां प्राप्तमिति प्रकृतेन विशेषणाप्रकृतस्य सामान्य-स्य समर्थन्म् ॥ दानमिति । दानं वितरणं मदजलं च । जलेरुदकैर्जंडै-थ। लडयोरभेदात् । अधिक हे आक्रान्ते सति । विद्यमानगतिः स्मा

(890)

कुवलयानन्दः। विकस्वरालङ्कार भूगैर

तिको बुद्धिमांश्च क आसितुं स्थातुमुत्सहेत शक्तुयात्। यसम्बार्णः क्षोर्मञ्जनं कर्तुमिच्छोर्दन्तिनो गजस्य कटो गण्ड एव कटा विश्वित्वत्वाद्याद्रितां पटलेः समृहैः परितो मंश्च शीव्रमुद्पाति उत्पत्ति रयन्वयः । अत्रापि पूर्वाद्धोंक्तमप्रकृतसामान्यमुत्तराद्धोंकेन कर्ता विशेषेण समर्थितम् ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दर्शकायामर्थान्तरन्यास्। लङ्कारप्रकरणम् ॥ ६१ ॥

### विकस्वरालङ्कारः ६२.

(चं॰)-यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्य स न जिग्ये महान्तो हि दुर्द्धर्षाः सागरा इव॥११

(क्रवल०) - यत्र कस्याचिद्विशेषस्य समर्थनार्थं सामान् । न्यस्य तत्प्रसिद्धावप्यपरितुष्यता कविना तत्सम्य वा पुनर्विशेषान्तरमुपमानरीत्यार्थान्तरन्यास्विधया वा न्यस्यते तत्र विकस्वरालङ्कारः । उत्तरार्द्धं यथा क्या । दाहरणम् । इदं तु व्यक्तमुदाहरणम् –

> अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किर्णेष्विवाङ्कः॥

इद्भुपमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम्।

(अ०चं०) - यस्मित्रिति ॥ यस्मिन्काव्ये इत्यर्थात् । निवध्यत इति समर्थ्यसमर्थकभावापत्रत्वं तु न लक्षणे निवेशनीयम् । तद्विन्ति तकाराभावेन चमत्कारित्वविशेषणमवश्यवक्तव्येनैवानितप्रसङ्ख्या एवमर्थान्तरन्यासलक्षणेऽपि बोध्यम् ॥ स नेति । स प्रकृतो प्रकृतो पर्वे न जितोऽर्थात्परैरिति शेषः । तत्समर्थनं महान्तो हि अ अनाक्रमणीया इति सामान्येन तस्यापि सागरा इवेति विशेषी अनाक्रमणीया इति सामान्येन तस्यापि सागरा इवेति विशेषी ज्ञेयम् । प्रसिद्धेरलपत्वात्तवापरितोषो बोध्यः ॥ यथा कथिवि महतामनाक्रमणीयत्वस्यातिप्रसिद्धत्वेन तत्समर्थनापेक्षाभावावन् महतामनाक्रमणीयत्वस्यातिप्रसिद्धत्वेन तत्समर्थनापेक्षाभावावन् कगतमेतत्र समञ्जसमिति भावः । इदं वक्ष्यमाणम् ॥ व्यक्ति

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। द्वार । प्रीहोत्तयलंकारः ६३ ]

यस्म गुजसमुद्दाये एकस्य दोषस्यानाकलनमनतिप्रसिद्धतया समर्थनापेक्ष-कराह्मित्यादिविशेषेण समर्थ्यत इत्यतः स्फुटमित्यर्थः ॥

उत्पतिव )-अर्थान्तर्न्यास्विधया यथा-

केत क्रकर्णाहन्तुद्मन्तरेण रिंगतं गाहस्य काक स्वयं

माकन्दं मकरन्दशालिनमिह त्वां मन्महे को किलम्। ध्यानि स्थलवैभवेन कतिचिद्रस्त्नि कस्तुरिकां नेपालिक्षितिपालभालपितिते पङ्के न शङ्केत कः॥

मालिन्यमब्जशशिनोर्भधुलिट्कलङ्की

यासा

कस्ब

119:

णम् ।

इति

रद्धिन'

प्रसङ्गा तो राष

हिं डी शिषोपम

थिविदि

वाइंग व्यक्ती धत्तो मुखे तु तव हित्तिलका अनाभाम्।

दोषावितः क्षचन मेलनतो गुणत्वं

वकुर्गुणौ हि वचसि भ्रमविष्ठसमौ ॥ १२३॥

ामार्ग 🕫 चं० )–कर्णेति ॥ हे काक कर्णयोरहन्तुदं पीडाजनकं रणितं शब्दि-त्सम्य तमन्तरेण विना स्वयं मकरन्दः पुष्परसस्तच्छालिनं माकन्दमाम्रवृक्षं विशाहस्य आश्रय इहाम्रतरो त्वां वयं कोिकलं मन्महे जानीमहे । यतः वार्ष्यु विभवेन स्थानमाहात्म्येन कतिचिद्रस्तूनि धन्यानि भवन्तीति क्याँ सामान्येन पूर्वोक्तिविशेषसमर्थनम् । अत्रापि तदाकांक्षायां विशेषरूप-मर्थान्तरं न्यसति--नेपालभूमिपालस्य भाले पतिते पङ्के कस्तृरिकां को रशङ्केतापि तु सर्व इति ॥ मालिन्यमिति । मधुलिट् भ्रमरः कलङ्क्ष्य-तावन्जशशिनोर्मालिन्यं धत्तः कुरुतः तव मुखे तु दक् च तिलकाञ्जनं चतयोराभां शोभां धत्त इत्यनुषज्यते । अञ्जनाभे इति पाठे द्वितीया-द्विचनम् । उक्तमर्थं सामान्येन समर्थयति -दोषाविप क्वचित् मेल-नतो मिथो मेलनात् गुणत्वमितः प्राप्तुत इति । कथमेतत्तत्राह । हि यतः वक्तर्वचिस अमविप्रलम्भौ आन्तिप्रतारणे गुणौ भवतः। घट-वित घटाभावं निणींय प्रप्रतारणाय घटोऽस्तीति प्रयुक्ते वाक्ये प्रमा-जनकत्वात्तयोर्गुणत्वमिति भावः॥ १२३॥

दित्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां विकस्वरालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ६२॥

**प्रौढोत्तयलङ्कारः ६३.** 

विदाः )-प्रौढोक्तिरुत्कर्षाहेतौ तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्। कचाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः॥१२४॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(883)

् [ संभावनालंकारः कुवलयानन्दः।

3

प्र

म्बन वि

ति

अ०चं

भूता खंब मिति

कान

ता

कुमं

इत्य षेण

( कुव० )-कार्यातिशयाहेती तद्भेतुत्वप्रकल्पनं प्रौहोति वं०) यथा तमालगतनैल्यातिशयाहेती यमुनातटरोहणे अंतद ह्यायां तुत्वप्रकल्पनम्।

यथा वा-कल्पतरुकामदोग्घ्रीचिन्तामणिधनदशंखा रचितो रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तराम्बरीप

अत्र कल्पवृक्षाद्येकैकवितर्णातिशायिवर्णनीया तरणातिशयाहेती कल्पवृक्षपरागादिकपपश्चभूतिनिम् न तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्तिः ॥ १२४॥

मिथ ( अ०चं० )-प्रौढोक्तिरिति ॥ उत्कर्षस्याहेतावुत्कर्षहेतुत्वकल्पनं प्रौहे कलिन्दजा यमुना । स्तोमः समूहः । मेचकाः श्यामाः । रोहणे अवि कल्पेति। एष राजा कल्पवृक्षादीनां क्रमेण रजीभरादिभिः द्वे रचित इत्यन्वयः। धनदः कुबेरः। शंखो निधिविशेषः। रजोभरा ध्यव गसमृहः। पयो दुग्धम्। श्वासः प्रसिद्धः । अन्तराम्बरं शंखाम माकाशम् । अतिशायीत्यग्रिमवितरणेनान्वितम् । अहेतौ पश्विति त्वे इति सामानाधिकरण्येनान्वयः॥ १२४॥ गीय

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां प्रौहोत्त्य-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ६३॥

सम्भावनालंकारः ६४.

(चं॰)-सम्भावना यदीत्थं स्यादित्यृहोऽन्यस्य सि यदि शेषो भवेद्रका कथिताः स्युर्गुणास्तव॥११ यथा वा-

कस्त्रिकामृगाणामण्डाद्गन्धगुणमखिलमादाय। यदि पुनरहं विधिः स्यां खलजिह्वायां निवेशियणी

यद्यथों को च कल्पनमितशयोक्तिभेद इति का काशकारः॥ १२५॥

क्षित्राध्यविसत्यलंकारः ६९] अलंकारचिन्द्रकासमेतः । (१९३)

क्षिक्वं )-सम्भावनेति ॥ ऊहस्तर्कः ॥ कस्तूरिकेति । अहं यदि सृष्टिकत्तां वितदा कस्तूरिकामृगाणामण्डाद्खिलं गन्धरूपं गुणमादाय खल-द्वायां निदेशयिष्यामीत्यन्वयः ॥ १२५ ॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां सम्भावना-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ६४ ॥

मिण्याध्यवसित्यलङ्कारः ६५.

किञ्चिन्मिथ्यात्वसिद्धचर्थं मिथ्यार्थान्तरकल्पनम् मिथ्याध्यवसितिवेंश्यां वशयेत्खस्रजं वहन्॥१२६॥

वेश्यावशीकरणस्यात्यन्तासम्भावितत्वंसि-न इस्व० )-अन द्ये गगनकुष्ठममालिकाधारणस्त्रपार्थान्तरकरूपनं मिथ्या-

भए ध्यवसितिः ॥ यथा वा-

TAI

रेष

रा

गम्ब अस्य क्षोणिपतेः परार्द्धपरया लक्ष्मीकृताः सङ्ख्यया प्रज्ञाचक्षुरवेक्ष्यमाणवधिरश्राव्याः किलाकीर्तयः । गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योदरा-न्मूकानां प्रकरेण कूर्मरमणीदुग्धोदधे रोधिस ॥ अत्राद्योदाहरणं निदर्शनागर्भ द्वितीयं तु शुद्धम्। अस-मन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः कि वित्मिथ्यात्वसिद्धगर्थं भिथ्यार्थान्तरकल्पनात्मना विच्छि-

तिविशेषेण भेदः ॥ १२६॥

११ भ्रार्थान्तरकरपनं मिथ्याध्यवसितिरळङ्कारः । देश्यामित्युदाहरणम् । खेंबजं गगनमालाम् । अत्र खपुष्पमालाधारणमिव देश्यावशीकरण-मिति निदर्शनापि बोध्या ॥ अस्येति । परार्द्रपरया परार्द्रसंख्यामति-भानतया। लक्षीकृता उपलक्षिताः। प्रज्ञाचक्षुषा अन्धेनावेक्यमाणाश्च ता विधरशाव्याश्चेति कर्मधारयः। कलयता कुर्वता। प्रकरेण समृहेन । कुमरमणी कच्छपी । रोधिस तीरे । मिथ्याध्यवसितेरित्यस्य भेद श्यित्रान्वयः। कल्पनाविच्छित्तिविशेषेण कल्पनाप्रयुक्त्विच्छित्तिविशे-पेण । कल्पनात्मनेति पाठे कल्पनास्वरूपेणेत्यर्थः । उपधेयसङ्करेऽप्युपा-

गारि

西門

[ हिंद्वारः धेरसङ्करात्। विच्छितिविशेषणेति च तस्यैव विशेषणम्। विक्रिक्तिविशेषयिति च्यावर्तयतीति व धरसङ्करात् । वा ज्ञातिकाति विशेषयति व्यावर्तयतीति वा क्रमेंव विशेषो यस्मादिति, विच्छिति विशेषयति व्यावर्तयतीति वा क्रमेंव एतेन प्रोहोत्त्येव गतार्थतामाचक्षाणा निरस्ता वेदितव्याः। निर्मेत थ्तन आर्डातप्य । स्ति । सिंहमात चेलन्ति निगमोत्सङ्गे मातर्गङ्गे गुणास्तव ॥ " इत्यादी हिरिक्षार्य खेलान्त निगमात्सङ्ग मार्याङ्ग उत्तरमाध्यवसितिरपि तथा स्मिन्याः सम्बन्धाद्वणानां सत्यताप्रतीतेः। सत्याध्यवसितिरपि तथा स्मिन्याः विव वाच्यम् । सत्यताप्रतीत्यर्थं कस्याप्यर्थस्य कविप्रतिभाकित्वत शब्दमात्रेणाळङ्कारताया असम्भवात्। कविप्रतिभामात्रकल्पिता अवं० कान्ये अलङ्कारपदास्वद्मिति विषमालङ्कारप्रकरणे त्वयवामिक ण्यम न त्यलं विस्तरेण ॥ १२६॥ गरस्व

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां मिध्याध्यक सित्यलङ्कारप्रकरणम् ॥ ६५॥

वमाश

प्रकृते भयोः

ङ्गाह

प्रस्त स्तप

पा

इत

अ०चं

योग

### ललितालङ्कारः ६६.

कृती (चं०)-वण्यें स्याद्वर्णवृत्तान्तप्रतिविम्बस्य वर्णना 130 लितं निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्पति॥११ तध

(कुव०)-प्रस्तुते धर्मिणि यो वर्णनीयो वृत्तान्तस्तमवर्णी तत्प्रतिबिम्बरूपस्य कस्यचिद्प्रस्तुत्वृत्ता वर्णनं ललितम् । यथाकथि चहा क्षिण्यसमागतत ति लोपेक्षितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयन इति खीं प्रेषयितुकामां नायिकामुद्दिश्य सख्या वचनेन् पारप्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवर्णनम् । नेयम तप्रशंसा प्रस्तुतधर्मिकत्वात्, नावि समासोतिः वृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाधारण्येन सारूप्येण स्तुतवृत्तान्तस्कूत्र्यभावात्, अप्रस्तुतवृत्तान्तादेव महत्त्रे दिह प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गम्यत्वात्, नापि निदर्शना ताप्रस्तुतवृत्तान्तयोः शब्दोपात्तयोरैक्यसमारोप एव म स्मुनमेषात्। यदि विषयविषयिणोः शब्दोपात्रगी र्तमान एवालङ्कारो विषयिमात्रोपादानेऽपि स्या<sup>त्र</sup>

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

िक्षाः ६६] क्षिकमेव भेदेऽप्यभेदरूपाया अतिशयोक्तरिप विषयमाक्रा-निवास निवास प्रस्तुतनायकादिनिगर्णेन तत्र शब्दों-धमेलाताप्रस्तुतनीराद्यभेदाध्यवसाय इति भेदे अभेद्रूपाति-श्योक्तिरस्तु। एवं तर्हि सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा-विषयेऽपि सैवातिशयोक्तिः स्यात्।

पता (वर्ष) )-प्रस्तुत इति ॥ लुलितमिति लक्ष्यनिर्देशः । निर्गत इत्युदाहर-भिष्ण वर्ष । दाक्षिण्येत्यादिक्तप्रत्ययान्तचतुष्ट्यं नायकविशेषणम् । दाक्षि-ल्मनुरोधशीलत्वम् ॥ तद्र्यागरेति । सखीप्रेषणरूपनायिकाच्या-गारवरूपेत्यर्थः। सारूप्यं चात्र नैरर्थक्यम् । क्लप्तालङ्कारेष्वन्तर्भा-गाशङ्कच निराकरोति-नेयमित्यादिना॥ प्रस्तुताप्रस्तुतेति। तथा च गक्तेऽप्रस्तुतवृत्तान्तस्यैवोपादानान्निदर्शना न युक्तेति भावः । नन्-भयोः शब्दोपात्तत्व इवाप्रस्तुतमात्रस्य तत्त्वेऽपि निद्रशनास्त्वित्याश-इ्याह-यदिति ॥ प्रतिबन्द्या तावत्परिहरति-तर्हि सारू प्येति ॥ "एकः हती शकुन्तेषु योऽन्यं शकान्न याचते।" इत्यादावित्यर्थः॥ ग्रीता विक्रान्य भिकत्वान्न भवतीति चेत्। तत्राप्यप्रस्तु-

प्रसिद्धातिशयोत्तयुदाहरणेष्विव १ तथिमवाचकपद्स्यापि वणी प्रस्तुत्रधर्मिलक्षकत्वसम्भवात् । नन्वप्रस्तुतप्रशंसायां स-मुत्ता ह्यादप्रस्तुतवाक्यार्थात्प्रस्तुतवाक्यार्थोऽवगम्यते न तिरायोक्ताविव विषयवाचकैस्तत्तत्पदैर्विषया लक्ष्यन्त वि भेद इति चेत्ति इहापि प्रस्तुतगताद्प्रस्तुतवृत्तान्तकः नत् पाद्राक्यार्थात्तद्गतप्रस्तुतवृत्तान्तरूपो वाक्यार्थोऽवगम्यत प्या इत्येवातिशयोक्तितो भेदोऽस्तु ।

अ्चं०)-अप्रस्तुतेति ॥ अप्रस्तुतस्य शकुन्तादेस्तत्र वर्णनीयत्वाद्तिश-गोक्तिस्थले च वापी कापीत्यादौ वापीत्वादिना प्रस्तुतनाभ्यादेर्वण्यत्वा-निसयोक्तिस्तत्रापादयितुं शक्येति भावः। अप्रसिद्धोऽयं हेतुरित्याह-स्तिवेति ॥ प्रसिद्धेति । वापी कापीत्यादिसर्वसम्मतेत्यर्थः ॥ तद्गतेति ।

मस्तुतगतेत्यर्थः । विक्रिवः )-वस्तुतस्तु-

o

यों!

त्रा

"सोऽपूर्वो रसनाविपर्ययविधिस्तत्कर्णयोश्चापलं दृष्टिः सा मद्विस्मृतस्वपरदिक्तिं भूयसोक्तेन वा ।

िजाः द

च वे

पूर्व निश्चितवानिस भ्रमर हे यद्वारणोऽद्याप्यसाः विति वन्तः शून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः क एष महाबन इत्याद्यप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणे प्रथम्प्रतीताद्यस्त्रिति क्यार्थात्त्रस्तुतवाक्यार्थोऽवगम्यत इत्येतन्न घटते विनि प्रस्तुते वारणस्य अमरासेव्यत्वे कर्णचापलमात्रस्य हारा निराकरणहेतुत्वसम्भवेऽपि रसनाविपर्ययान्तः शुल्पाल्य योहित्तवासम्भवेन मदस्य प्रत्युत तत्सेव्यत्व एव य न च रसनाविपर्ययादीनां तत्र हेतुत्वान्वयार्थं व दस्य दुष्प्रभुरूपविषयक्रोडीकारेणैव प्रवृत्तेर्वक्तव्यत एवं सत्यपि यद्यप्रस्तुतसम्बोधनादिविच्छित्तिविशेष पर्य प्रस्तुतप्रशंसाया अतिशयोक्तितो भेदो घटते। ता पन्य' प्रस्तुतं धर्मिणं स्वपदेन निर्दिश्य तत्राप्रस्तुतवर्णना विच्छित्तिविशेषस्य सद्भावात्ततो भेदः सुतरां घरते

( अ०चं० )-अप्रस्तुतप्रशंसायां कचित्पस्तुतयोरभेदाध्यवसानमप्री वर्ष तवाक्यार्थप्रतीतिकाले दृश्यते । लिलते तु न कापीति सुतरा वाद योक्तितो भेद इत्याह-सोऽपूर्व इत्यादिना ॥ रसनाविपर्ययः अभित्यर्थः त्करिणां जिह्वापरिवृत्तिः । पूव विवरीताभिधानं च कर्णचापहं । वर्णन पिशुनप्रतार्यत्वं च । मदः प्रसिद्धः गर्वश्च । तेन विस्मृता स्वर्ग स्तुत ङ्मार्ग आप्तानाप्तविभागश्च यया सा दृष्टिः वारणो गजो ग किन शून्यः सरन्ध्रो धनरहितश्च । करः शुण्डा हस्तश्च । ग्रह <sup>आ</sup> स्य कुतो न वटते तत्राह-अप्रस्तुत इति ॥ एतच्च भ्रमरासेव्यवा स्प विशेषणम् । भ्रमरिनरासकरणस्येति च कर्णचायलमात्रस्येत्वर डीकरः। स्वार्थेन सममभेदाध्यवसायः । अप्रस्तुतसम्बोधनी आदिना सारूप्यनिबन्धनप्रस्तुतवाक्यार्थावगतिपरिग्रहः।अवापि तालङ्कारेऽपि ॥ वर्णनारूपस्येति । चमत्कारितारूपाया विचि द्वच्छेद्कवर्णनारूपत्वमित्यभिप्रायः॥

( कुव॰ )-''पश्य नीलोत्पलद्वनद्वानिस्सरन्ति'', काँपि स्फरति गगने तत्परं सुक्ष्मपद्यां इत्यावि अस्तुतस्य कस्याचिद्धर्मिणः स्ववाचकेनानिर्देष्ट<sup>वा</sup>

[लाः इह] ्रावीतिरेव । एतेन जलगतसेतुबन्धवर्णनादिष्वसम्बन्धे अक्रवन्धातिशयोक्तिरस्त्विति शङ्कापि निरस्ता । तथा प्रभाति कस्त्वम्भोः कथयामीत्यादाविष तत्रसङ्गात्सारू-ते विनिबन्धनप्रस्तुतवाक्यार्थावगतिरूपविच्छित्तिविशेषाल-स्य द्वारान्तरकल्पनं त्विहापि तुल्यम्। तस्मात्सर्वाळङ्कारवि-र्यास्थ्रणमिदं ललितम्।

व

**व्या** 

चेत्यस

त्राधि

विच्छ

गिवि

र्वा

यथा वा-क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥ अत्रापि निद्शेनाश्रान्तिन कार्या । अल्पविषयया शेष म्या सूर्यवंशं वर्णयितुमिच्छ्रहिमिति प्रस्तुतवृत्तान्तातु-तः ज्यासात्तत्प्रतिबिम्बभूतस्य उडुपेन सागरं तितीर्षुरस्मी-ग्ना त्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेनादौँ विषमालङ्कारविन्यसनेन

हते द केवलं तत्र तात्पर्यस्य गम्यमानत्वात् ॥ तमप्र<sub>श0चं०</sub> )-कस्यचित्रेत्रद्धन्द्वादेः । स्ववाचकेन नेत्राद्विपदेन् । अनिर्दिष्ट-लाद्प्रतिपादितत्वात् ॥ अतिशयोक्तिरस्तीति । अतिशयोक्तिरेवास्ती-तरा अपि वर्षः। तत्प्रसङ्गात् सम्बोध्यत्वोच्चारियतृत्वयोरसम्बन्धेऽपि सम्बन्ध-पढं कितादितशयोक्तिमात्रप्रसङ्गात् । अलङ्कारान्तरं कस्त्वमित्याद्विप्र-स्वम सुतप्रशंसा प्रकृते तु लिलतमिति ॥ तत्प्रतिविम्वेति । प्रस्तुतार्थप्रति-वा विम्बह्रपस्याप्रस्तुतार्थस्येत्यर्थः । आदी पूर्वाद्धे ॥ विषमेति । स्वमित-ह आ सूर्यवंशयोरत्यन्तान तुरूपत्वरूपेत्यर्थः । तात्पर्यस्य तादृशमितकरणक-यतः स्यंवंशवर्णनेच्छाभिप्रायस्य ॥

क्वि॰ )--यथा वा-अनाथि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य। त्वदाप्तसङ्केततया कृतार्था श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा॥ अत्र कतमो देशस्त्वया परित्यक्त इति प्रस्तुतार्थमतु-पन्यस्य वसन्तमुक्तस्य वनस्य दृशामनायीति तत्प्रतिबि-म्बभूतार्थमात्रोपन्यासाङ्खिताळङ्कारः॥ १२७॥

कुवलयानन्दः।

[ महर्ग स्नारः ( अ०चं० )-अनायीति । नलं प्रति दमयन्त्या उक्तिः । हे नल अय वि अ०च० )-अनायात । गर्थ । अव १०व० कतमो देशो वसन्तमुक्तस्य वनस्य दशामनायि प्रापितः । त्विय हित कतमा द्शा प्राची सुंज्ञा नामाप्यनेन मह्रक्षणेन जनेन न श्राच्यान हिंद णार्हा अपि तु श्राव्यवेति। अत्र च तादृशवनदृशारूपस्याप्रस्तुताले हुम प्रस्तुते देशे कथनात्प्रस्तुतवृत्तान्तस्योक्तरूपस्य प्रतीतिः। न जार्मार्द्रि रणेन्द्रलीलामितिवत्पदार्थनिदर्शना युक्तेति वाच्यम्। तत्र प्र प्रकृतवृत्तान्तोपादानेन सादृश्यपर्यवसानरूपनिदर्शनासन्वेज्या प्रकृतवृत्तान्तापादानन सार्ट्य । जुपादानेन तद्वचङ्गचताप्रयुक्तविच्छित्तिविशेषवन्त्वेन ललितालङ्गास्त्र । जुपादानेन तद्वचङ्गचताप्रयुक्तविच्छित्तविशेषवन्त्वेन ललितालङ्गास्त्र । वोचितत्वात्। एतेन दशापदछक्षितनिःश्रीकत्वरूपकार्यद्वारेण णस्य राजकर्त्वकत्यागकर्मत्वस्याभिधानात्पर्यायोक्तमित्यपि नितः उपधेयसङ्करेप्युपाधेरसङ्कराच्चेति संक्षेपः ॥ १२७ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां ललिता-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ६६ ॥

अ०च

कर्त च्हुठ र

> स्व योग

तर चं

नि

(3

प्रहर्षणालङ्कारः ६७.

(चन्द्रा०)-उत्कण्ठितार्थसंसिद्धिर्विना यत्नं प्रहर्षणे तामेव ध्यायते तस्मै निसृष्टा सैव दूतिका ॥ १२८

( कुव० )-उत्कण्ठा इच्छाविशेषः।

''सर्वेन्द्रियसुखास्वादो यत्रास्तीत्यभिमन्यते। तत्राप्तीच्छां ससङ्करपामुत्कण्ठां कवयो विदुः॥" इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्यार्थस्य तदुपायसम्पादन

विना सिद्धिः प्रहर्षणम् । उदाहरणं स्पष्टम् । यथा वा-

मेघेमेंदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्वुमै-र्नकं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय।

इत्थं नन्दिनदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्वमं

राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः॥ अत्र राधामाधवयोः परस्परमुत्किण्ठितत्वं प्रसिद्धा लक्षण मग्रे च प्रनथकारेण निबद्धमित्यत्रोदाहरणे

नुगतिः॥ १२८॥

महो नारः ६७] विष्यु (वर्ष) -दूतिकामेवेत्यर्थः । निस्रष्टा प्रेषिता । ससङ्कर्वा मनोरथ-विष्कृताम् ॥ मेबैरिति । मेदुरं तुन्दिलम्। नक्तं रात्रिरस्तीति शेषः। या ने क्वितिदेशतो नन्दस्याज्ञावशात्। प्रत्यध्वकुअद्वममध्वसम्बन्धिकुअद्व-स्तुलक्षं द्रमं प्रति । ग्रन्थकारेण गीतगोविन्दकृता॥ १२८॥

निहिं।)-वाञ्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिश्र प्रहर्षणम्। दीपमुद्योजयेद्यावत्तावद्भ्युदितो रविः॥ १२९॥ प्यत्र

ल्हा ह्व )-स्पष्टम् । यथा वा--चातकस्त्रिचतुरान्पयःकणा-

रेण :

नरस

11

11-

1द्धती नक्षणा

न्याचते जलधरं पिपासया। सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा

इन्त इन्त महतामुदारता॥ १२९॥

⊮चं० )−चातक इति ॥.यत्तु चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलद-कर्तकेणाम्भसा विश्वपूरणेन हर्षाधिक्याभावाद्युक्तमुदाहरणमिति।ततु-छम् , हैत्वसिद्धेः । न हि क्षुदुपशमाय तत्पर्याप्तात्रमात्रार्थिनस्तद्धि-पिण्यात्रलाभे हर्षाधिक्यं नास्तीति वक्तं शक्यते। तदानीमुपयोगाभावेऽिप सस्यैव कालान्तरे तदुपयोगसत्त्वात्। न च चातकस्य जलसङ्गृहानुप-गोगाँदेषम्यं शङ्कनीयम् । चातकवृत्तान्तस्याप्रस्तुततया तद्रगङ्ग्ये प्रस्तु-120 तदातृयाचकवृत्तान्ते काव्यस्य पर्यवसानादिति ॥ १२९॥

वं॰)-यत्नादुपायसिद्धचर्थात्साक्षास्नाः फलस्य च निध्यअनौषधीमूलं खनता साधितो निधिः॥१३०॥ दनम् (कुव०) – फलोपायसिद्धचर्थाद्यतानमध्ये उपायसिद्धिमन-पेक्ष्य साक्षात्फलस्यैव लामोऽपि प्रहर्षणम् । यथा निध्य-अनिसद्भचर्थं मूलिकां खनतस्त्रीव निधेर्हाभः । यथा वा-

उच्चित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी पुष्पीघं श्रितविटपं ग्रहीतुकामा। आरोढुं पदमद्धादशोकयष्टा-वामूलं पुनरपि तेन पुष्पिताऽभूत्॥ अत्र पुष्पप्रहणोपायभूतारोहणसिद्धचर्थात्पद्निधान।त्त-त्रैव पुष्पप्रहणलाभः ॥ १३०॥

गे

द्ध

स्र हि

न

त

T

H

[ उद्घार ( अ० चं० )-तृतीयं प्रभेदमाह-परनादिति॥ प्रहुषेणिमत्यनुवर्तते॥ अनेति । निधिदर्शनसाधनं यद्अनं तत्साधनोषधीम्लमित्यर्थः। अनात । निष्युरामसाया प्रमास्थितं वृक्षस्याधोदेशे स्थितम्। ता ७०वर ॥ अञ्चलकार । स्थितमिति पाठे समीपाशोकयष्टाववस्थितमित्यर्थः । श्रिता अक्ष विटपाः शाखा येनेति पुष्पोघविशेषणम् । अद्धादाहितवती। भूद्र स्कन्धः । तेन पादाघातेन । पुनरप्याम्लं पुण्पिताभृद्र्थादशोक्य अत्र च तद्साध्यकयत्नात्तहाभ इति प्रकारत्रयसाधारणं सामा क्षणं बोध्यम् ॥ १३० ॥ (3

इत्यळङ्कारचिन्द्रकायां कुवळयानन्द्टीकायां प्रहर्षणा-ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ६७॥

विषादनालङ्कारः ६८.

(चन्द्रा॰)-इष्यमाणविरुद्धार्थसम्प्राप्तिस्तु विषादना दीपमुद्योजयेद्यावन्निर्वाणस्तावदेव सः॥

( दुव० )-यथा वा-

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः। इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे

हा इन्त इन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ १३१॥ (अ॰ चं०)-इष्यमाणविरोधो योऽर्थस्तत्सम्प्राप्तिर्विषादनमळङ्कारः। उर्वे जयेदुद्दीप्तं कुर्यात् । उद्योजयेद्यावदित्यनेन तद्च्छामात्रं न तुत्तवा णमिति विषमाद्भेदः । एवमग्रिमोदाहरणेऽपीच्छामात्रं न त्विष्टोत्तर **बुकूलाचरणमिति ॥ १३१ ॥** 

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायां विषादनालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ६८॥

उहासालङ्कारः ६९.

(चंद्रा॰)-एकस्य गुणदोषाभ्यामुङ्कासोऽन्यस्य तौयि अपि मां पावयेत्साध्वी स्नात्वेतीच्छतिजाह्नवी १३२॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

उद्याः हु ६] का किन्यं कुचयोः स्रष्टुं वाञ्छन्त्यः पादपद्मयोः। म् भन्दिनतं च विधातारं त्वद्धाटी व्वरियोषितः॥१३३॥ विश्वासम्माग्यं धनस्येव यन्नाश्रयति सज्जनम्।

मिलाभोऽयमेव भूपालसेवकानां न चेद्रधः ॥ १३४ ॥

(क्व॰ )-यत्र कस्यचिद्गणेनान्यस्य गुणा दोषेण दोषो गु-नेत दोषा दोषेण गुणा वा वर्ण्यते स उल्लासः। द्वितीया-ईमाद्यस्योदाहरणम् । तत्र पतिव्रतामहिमगुणेन तदीय-ब्रानती गङ्गायाः पावनत्वगुणी वर्णितः। द्वितीयश्लोके द्वितीयस्योदाहरणम्। तत्र राज्ञो धाटीषु वने पलायमा-दन्। तानामरातियोषितां पादयोधीवनपरिपन्थिमार्दवदोषेण ३१ तयोः कांठिन्यमसृष्ट्वा व्यर्थे कुचयोस्तत्सृष्टवतो धातुर्नि-त्यत्वदोषो वर्णितः । तृतीयश्लोकस्तृतीयचतुर्थयोरुदाह-रणम्। तत्र सज्जनमहिमगुणेन धनस्य तद्नाश्रयणं दोष-वेन राज्ञः ऋौर्यदोषेण तत्सेत्रकानां वधं विना विनिर्ग-मनं गुणत्वेन वर्णितम् ॥

३१॥ अञ्चं० )-एकस्येति ॥ एकस्य गुणदोषाभ्यामन्यस्य तौ गुणदोषौ यदि ः। उर्व भवतस्तदो हासालङ्कारः॥ अपीति । अपिः सम्भावनायाम् । साध्वी पतिव्रता स्नात्वा मां पावयेदिति जाह्नवी इच्छतीत्यन्वयः। तव धाटीषु युद्धयात्रासु कुचयोः सृष्टं काठिन्यं पादपद्मयोर्वाञ्छन्त्योऽरियोषितो विधातारं निन्दन्तीत्यन्वयः । स्रष्टुमिति पाठे कुचयोः काठिन्यं पद्योः ब्रष्टुमिच्छन्त्य इत्यन्वयः ॥ लाभोऽयमिति । भूपालसेवकानामयमेव अभो यदि वधो न भवतीत्यन्वयः॥

कुव॰ )-अनेनैव ऋमेणोदाहरणान्तराणि। यद्यं रथसङ्क्षोभादंसेनांसी निपीडितः। एकः कृती मद्द्रेषु शेषमङ्गं भुवो भरः॥ अत्र नायिकासौन्दर्यगुणेन तदंसनिपीडितस्य स्वांसस्य कृतित्वगुणी वर्णितः॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

तत्का ष्टोत्पत्त

₹-

यदि

32

(207)

कुवलयानन्दः। [ उल्लासाटङ्करः है।

लोकानन्दन चन्दनहुम सखे नास्मिन्वने स्थीयतां हुर्वशैः परुषेरसारहदयैराक्रान्तमेतद्वनम् । विवेद्योग्यान्यिनवर्षजातद्दन्जवालावलीसङ्कला न स्वान्येव कुलानि केवलमहो सर्व दहेयुर्वनम् अत्र वेण्नां परस्परसङ्घर्षणसञ्जातद्दनसङ्कुलल्वरो वननाशस्त्रपदोषो वर्णितः।

दानार्थिनो मधुकरा यदि कर्णतालैर्दूरीकृताः करिवरेण मदान्धबुद्धचा ।
तस्यैव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा
भुद्भाः पुनर्विकचप्रवने चरन्ति ॥
अत्र श्रमराणामलङ्करणत्वगुणेन गजस्य तस्रितिक्षे
दोषत्वेन वर्णितः।

आघातं परिचुम्बितं परिमुहुर्लीढं पुनश्चर्वितं त्यक्तं वा भ्रवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृषा है सद्रत्न तवेव देव कुशलं यद्वानरेणाद्रा-दन्तःसारविलोकनव्यसिनना चूर्णीकृतं नाश्मना अत्र वानरस्य चापलदोषेण रत्नस्य चूर्णनाभावो ॥ त्वेन वर्णितः । अत्र प्रथमचतुर्थयोह्नहासोऽन्वर्थः। मण्याश्चितिन्यायेन लाक्षणिकः ॥ १३२ ॥ १३३॥ १३४॥ मयोश्चित्रिन्यायेन लाक्षणिकः ॥ १३२ ॥ १३३॥ १३४॥

(अ०चं०) - यदयमिति ॥ रथस्य संक्षोभाञ्चलनायद्यमंसोंसेनार्थाद्दि ताया निर्पाहितः सङ्घृष्टो ममाङ्गेषु मध्ये स एवैकः कृती कुशलः। अति शिष्टमङ्गं भूमेर्भारमित्यर्थः । दुवंशेर्दुष्टवेणुभिर्दुष्कुलेश्वेत्यादिः श्लेषे बोध्यः । वननाशरूपो वनसम्बन्धिनाशरूपः । वनस्येति युक्ततरः पार्वा तत्प्रतिक्षेपो श्रमरिनरासो गजस्य दोषत्वेनेति सम्बन्धः ॥ आप्राव मिति । मुहुः परिलीहमास्वादितम् । नीरसेन मनसा करणभूतेन । विनारण कर्त्रा । तत्र तस्मिनसित । विचारण व्यस्तिना विचारण तत्परेव अश्मना पाषाणेन । प्रथमचतुर्थयोर्गुणेनगुणदोषेण वा गुण इति भेद्यो उल्लास उल्लासशब्दः । अन्वर्थं इति । उत्कटोल्लासः सुखं यत्रेत्यवी उल्लास उल्लासः सुखं यत्रेत्यवी

हरः ११ अवहारंकारः ७०] यतां वात इत्यर्थः ॥ छत्रिन्यायेनेति । केषुचिच्छत्रसम्बन्धाच्छन्यच्छत्रिसमु-वये छित्रिणो यान्तीतिचिद्त्यर्थः ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ इत्यलंकारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायामुहासाल-

ङ्कारप्रकरणम् ॥ ६९॥

ला

नम्।

रत्वदो

क्था

इमना।

वो गुष

一日初

8381

र्थाद्वि लः। अव

दः श्लेष

तेन । वा

तत्परेण।

भेदयो॥ त्रेत्य<sup>र्थाः</sup> अवज्ञालङ्कारः ७०.

हा॰)-ताभ्यां तौयदिनस्यातामवज्ञालङ्कतिस्तु सा। स्वल्पमेवाम्बु लभते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्। मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरमृतद्युतेः ॥१३५॥

इव० )-ताभ्यां गुणदोषाभ्याम् । तौ गुणदोषौ । अत्र कस्य-शितक्षं चिद्रुणेनान्यस्य गुणालाभे द्वितीयार्द्रमुदाहरणम्। दोषेण दोषस्याप्राप्तौ तृतीयार्द्धम् ।

यथा-मदुक्तिश्चेदन्तर्मद्यति सुधीभूय सुधियः किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरैः।

यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते ॥

वं चेत्सश्चरसे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां व्यालैः कङ्कणभूषणानि कुरुषे हानिर्न हेम्रामपि।

मूर्द्रन्यं कुरुषे सितांशुमयशः किन्नाम लोकत्रयी-

दीपस्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोऽसि किं बूमहे ॥ कवितारमणीगुणाभ्यामरसवालकयोहिद्यो-

हासक्तपगुणाभावो वर्णितः । द्वितीये परमेश्वरानङ्गीकरण-अत्राद्य

दोषेण दिग्गजादीनां लघुतादिदोषाभावो वर्णितः॥१३५॥

आप्रात (अ०चं०)-प्रस्थं प्रस्थपरिमाणपात्रम् । मदुक्तिरिति । ममोक्तिः कविता। सुधियोन्तःकरणं सुधीभूयामृतीभूय चेन्मदयति तोषयति तदाऽस्या मदु-क्तेः अरसानां नीरसानां पुरुषाणामनादरसमृहैः किं नाम स्यात्र किश्चि-दित्यर्थः । क्विद्रलसेति पाठः । परमरमणीयापि । केव । रमणी स्त्री युनस्तरुणस्य यथान्तः करणहरणं कुरुते न तद्धत्कुमाराणां बालानामि- (208)

कुवलयानन्दः।

[ अनुज्ञालङ्कारः ७१ हेजाले

आ

गु

लेश

न्यां

चन

वनृ

द्धि

दो

्य

न्द

दो

य

P

त्यन्वयः ॥ त्वं चेदिति । शिवं प्रति कस्यापि कवेरुक्तिः । जलांशुं पक्षे जडांशुम् । अम्बुजबान्धवः सूर्यः । उल्लासरूपगुणाभाव उल्लास स्य गुणस्याभावः॥ १३५॥ वन्द्रा

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्रशकायामवज्ञालङ्कार-प्रकर्णम् ॥ ७०॥

अनुज्ञालङ्कारः ७१.

(चन्द्रा०)-दोषस्याभ्यर्थनाऽनुज्ञा तत्रैव गुणद्रशना इव॰ विपदः सन्तु नः शश्वद्यासु सङ्कीर्त्यते हरिः ॥१३६ यथा वा-मय्येव जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकांक्षति॥ इयं हतुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः । अत्र प्रत्युपकार

भावों दोषस्तद्भ्युपगमे हेतुर्गुणो विपत्त्याकांक्षाया अ सिकः। सा च व्यतिरेकमुखप्रवृत्तेन सामान्येन विशेषसा र्थनक्ष्वेणार्थान्तरन्यासेन दर्शिता । यथा वा-

व्रजेम भवदन्तिकं प्रकृतिमेत्य पैशाचिकीं किमित्यमरसम्पदः प्रमथनाथ नाथामहे।

भवद्रवनदेहलीविकटतुण्डदण्डाहति-

इटन्मुकुटको।टिभिर्मयवदादिभिर्भूयते ॥ १३६॥

( अ० चं० )-दोषस्येति ॥ अभ्यर्थना इच्छा । तत्रैव दोष एव ॥ अनुनि ळक्यनिर्देशः । शश्वन्निरन्तरं सङ्कीत्यंत इत्यनेनान्विय ॥ मध्येवी जीर्णतां प्रत्युपकाराक्षमताम् । हरिशब्दो वानरार्थः ॥ व्यतिरेकमुले वैधर्म्यमुखेत्यर्थः । अस्य चार्थान्तरन्यासेनेत्यनेनान्वयः ॥ दर्शिति वैधर्म्यविषयंये प्रत्युपकारानभिलाषी विपत्ति नाकांक्षतीत्यर्थपर्यवस्ति दिति भावः ॥ व्रजेमेति । हे प्रमथनाथ हर पैशाचिकीं पिशाचसम्बन्धि नीं प्रकृति पिशाचतामेत्य प्राप्य भवतोऽन्तिकं समीपदेशं भजेम । मरसम्पत्तीः किमिति प्रार्थयामहे । यतो मघवदादिभिरिन्द्रप्रमुखेणी भवद्भवनदेहलीषु विकटतुण्डस्य वक्रतुण्डस्य दण्डाघातैः स्फुटन्सुक्री ब्रैर्भूयत इत्यन्वयः ॥ १३६ ॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायामनुज्ञालङ्कार-

प्रकरणम् ॥ ७१ ॥

लेशालङ्कारः ७२.

वद्रा॰) — लेशः स्यादोषगुणयोर्गुणदोषत्वकल्पनम्। अखिलेषु विहङ्गेषु हन्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ गुक पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्॥१३७॥ क्व॰ )-दोषस्य गुणत्वकल्पनं गुणस्य दोषत्वकल्पनं च तेशः । उदाहरणं राज्ञोऽभिमते विदुषि पुत्रे चिरं राजधान TI न्यां प्रवसति तद्शीनोत्किण्ठितस्य गृहे स्थितस्य पितुर्व-वनमप्रस्तुतप्रशंसारूपम्। तत्र प्रथमार्द्धे इतरविहगानाम-वकृत्वदोषस्य स्वच्छन्द्चरणातुक्लतया गुणत्वं कल्पितम्, द्वितीयाद्वें मधुरभाषित्वस्य गुणस्य पञ्जरबन्धहेतुतया वार दोषत्वं कल्पितम्। न चात्र व्याजस्तुतिराशङ्कनीया। न श्चत्र विह्गान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्दायां शुकस्य नि-द्याव्याजेन स्तुतौ च तात्पर्यम्। किंतु पुत्रदर्शनोत्कण्ठितस्य दोषगुणयोगुणदोषत्वाभिमान एवात्र श्लोके निबद्धः।

यथा वा-सन्तः सञ्चरितोदयव्यसनिनः प्रादुर्भवद्यन्त्रणाः

नुती वि

खेरि

तेति

नानां

f

वैर्ग कुरा

सर्वत्रैव जनापवादचिकता जीवन्ति दुःखं सदा। अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नैवासता व्याकुलो

युक्तायुक्तविवेकशून्यहद्यो धन्यो जनः प्राकृतः॥

(अ॰ चं॰ )-छेश इति छक्ष्यनिर्देशः । प्रवसतीति सति सप्तम्यन्तम् । ग्रुकस्य निन्दाया निन्दाव्याजेन स्तुतौ चेत्यन्वयः ॥ सन्त इति । सच्चरितस्योदयो वृद्धिस्तद्रयसनिनस्तत्पराः प्रादुर्भवयन्त्रणं स्वेच्छा-चरणिनरोधो येषां ते । सर्वत्रैव विषये ॥ दुःखमिति क्रियाविशेष-णम् । अव्युत्पन्नमतिरिनपुणमितः । सता समीचीनेन कृतेनाचरणेन प्राकृतो नीचः ॥

(कुव०)-दण्डी त्वत्रोदाजहार-''युवेष गुणवात्राजा योग्यस्ते पतिकर्जितः।

के इंकार रणोत्सवे मनः सक्तं यस्य कामोत्सवादिष ॥ चपलो निर्दयश्वासी जनः किं तेन मे सिखा आगःप्रमार्जनायैव चाटवो येन शिक्षिताः॥"

40 चं

त्यारि

34

दी

गु

स

वि

SE

इत

त

(क

अत्राद्यश्लोके राज्ञो वीर्योत्कर्षस्तुतिः । कन्यायाक्ष न्तरसम्भोगनिविवर्तिषया दोषत्वेन प्रतिभासतामिल नेत्य विद्रध्या सल्या राजप्रकोषपरिजिहीर्षया स दोषो गुणत्वेन वर्णितः। उत्तरश्लोके सखीभिरुपदिष्टं म कर्तुमशक्तयापि तद्यतो मानपरित्रहातुगुण्यं प्रति तद्निर्वाहमाशङ्कमानया सखीनामुपहासं परिजिही की नायिकया नायकस्य चाटुकारितागुण एव दोषत्वेन व तः। न चाद्यश्लोके स्तुतिनिन्दापर्यव्रसायिनी द्वितीयश्लो निन्दास्तुतिपर्यवसाथिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया राजप्रकोपादिपरिहारार्थमिह निन्दास्तुत्योरन्यावित् या लेशत एवोद्घाटनेन ततो विशेषादिति ।

(अ० चं०) - युवैष इति ॥ वरार्थिनीं कन्यकों प्रति सखीवचनम्। उप इत्यादि च नायिकायाः सर्खी प्रति । उत्सेक इति पाठेऽप्युत्कर्ष एवा कन्याया दोषत्वेन भासतामित्यन्वयः । निर्वार्तेतुमिच्छा निर्विवर्णि तद्रपदोषत्वेनेत्यर्थः । निर्विवित्सोरिति पाठे राज्ञो विशेषणम् । इ ्स्तर्हि गुणत्वेन वर्णनं तत्राह-राजप्रकोवेति ॥ अन्येनाविदितं ग स्यादिति क्रियाविशेषणम् ॥ छेशत एवेति । तदुक्तं दण्डिनैव-"र्रा

मेके विदुर्निन्दां स्तुति वा लेशतः कृताम्" इति ॥

(कुव०) – वंस्तुतस्तिवह व्याजस्तुतिसद्भावोऽपि न दोषः ने ह्येतावता लेशमात्रस्य व्याजस्तुत्यन्तर्भावः प्रसजते तदसङ्कीर्णयोरिप लेशोदाहरणयोर्दशितत्वात्। नापि व्य जस्तुतिमात्रस्य लेशान्तर्भावः प्रसज्जते । भिन्नविषयव्या जस्तुत्युदाहरणेषु ''कस्त्वं वानर रामराजभवने लेखार्था वाहकः" "यद्वकं मुहुरीक्षसे नधनिनां बूषे नचाटूनमृष इत्यादिषु दोषगुणीकरणस्य गुणदोषीकरणस्य चाभाववि तत्रान्यगुणदोषाभ्यामन्यत्र गुणदोषयोः प्रतीतः ॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

ि हकारः ७२ ] 🕫 वं० ) - लेशमात्रस्येति कृत्स्नार्थकम् । उदाहरणयोरखिलेष्वित्या-क्षित्रविषयेति । अन्यनिन्द्याऽन्यस्य स्तुतिरन्यस्तुत्यान्यनिन्दे-त्यादिरूपेत्यर्थः ॥

गा भ हवल ०) - विषये क्येऽपि

"इन्दोर्लक्ष्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि-र्दिङ्नागानां मद्जलमधीभाञ्जि गण्डस्थलानि। अग्राप्युवींवलयतिलक श्यामलिम्ना तुलिता-

न्याभासन्ते वद् धवलितं किं यशोभिस्त्वद्यैः॥ ''

इत्याद्यदाहरणेषु लेशास्पर्शनात् । तत्र हीन्दुलक्ष्मा-दीनां धवलीकरणाभावदोष एव गुणत्वेन न पर्यवस्यति किं तु परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सर्व धवलितमित्यन्यो गुणः प्रतीयते । कचिद्रचाजस्तुत्युदाहरणे गुणदोषीकरण-सत्त्वेऽपि स्तृतेविषयान्तरमपि दश्यते ।

विति सत्त्वऽाप स्तुतावनवारार । विति सत्त्वऽाप स्तुतावनवारार । १० चं० )-ननु तथाप्येकविषयव्याजस्तुतिनं लेशाद्भियेतेत्याशङ्कचाह-विषयेक्येऽपीति । लेशास्पर्शनादित्यग्रेतनेनान्वयः ॥ इन्दोरिति । हे उवींवलयतिलकरूप राजन् त्वदीयैर्यशोभिः किं धवलितं तद्रद् यतो-ध्यापि इन्दुलक्मादीनि श्यामलिमा श्यामवर्णेनानुलिप्तान्याभासन्ते इयन्वयः । लक्ष्म लाञ्छनं दिङ्गागानां दिग्गजानां मदजलमेव मधी तद्राञ्चि तद्यक्तानि । परिसङ्ख्येति । एतान्येव श्यामानीत्येवं रूपे-त्यर्थः । विषयान्तरं दोषीकृताद्भिन्नं गुणरूपमालम्बनम् ॥

(कुव०) यथा-सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्त्यते बुधैः। नारयो लेभिरे पृष्ठं न वक्षः परयोषितः ॥

अत्र हि वाच्यया निन्द्या परिसंख्या रूपेण ततोऽन्यत्स-र्वमिथनामभिमतं दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते । एवं च येषूदाहरणेषु कस्ते शौर्यमदो योद्धिम-त्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेव व्याज-स्तुतिह्नपतयाऽवतिष्ठते, तत्र लेशव्याजस्तुत्योः सङ्करोऽ-स्तु । इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसयोरपि प्राक्स-इसो वर्णितः ॥ १३७॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

नेत्या सा

ष्टं म तिज्ञ विन

न वी यश्ली

ीया

। चप एवार्

वेविंग

तं य

ोष! जते वे वध

यव्या वार्थस

म्बा विवि

[ मुद्रालंकारः 🗤 नावल्य ( अ०चं० )-सर्वदेति । अरयः पृष्ठमर्थात्तव न लेभिरेऽमामवन्तः पहा भावात् । दीनारः परिमाणविशेषपरिच्छित्रा सुवर्णसुद्रा । एवं श भावात । जानार नार्मा गाया । व्याजस्तुत्योरसङ्गीर्णविषयसत्त्वे च गुणदोषीकरणादिकमित्याहित्। दोषगुणीकरणसंभवः । येष्वित्युपक्रमात्त्रेति पाठो युक्ततरः । अक्षेत्र युक्त एव । इदमोऽपि यच्छब्दार्थपरामर्शकत्वात् ॥ १३७ ॥ इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां लेशालङ्कारप्रकरणम्॥॥ च्ट

मुद्रालङ्कारः ७३.

10

द्धि

नो

तत

श

Fi

٦

सत (चं०)सूच्यार्थसूचनं मुद्दा प्रकृतार्थपरैः पदैः। ात नितम्बगुर्वी तरुणी हरयुरमविपुला च सा ॥१३॥ त्य

(क्रव०)-अत्र नायिकावर्णनपरेण युग्मविपुलापदेनास्य ष्ट्रभो युग्मविपुलानामत्वरूपसूच्यार्थसूचनं मुद्रा। यग्प को प्रन्थे वृत्तनाम्रो नास्ति सूचनीयत्वं तथाप्यस्योत्तराद्वे लक्ष्यलक्षणयुक्तच्छन्दःशास्त्रमध्यपातित्वेन तस्य स्व्भव यत्वमस्तीति तद्भिप्रायेण लक्षणं योज्यम् । एवं नवत्तीन मालायां तत्तद्रतनामनिवेशेन तत्तन्नामकजातिस्वतम् नक्षत्रमालायामग्न्यादिदेवतानामाभिर्नक्षत्रसूचनमिला दावयमेवालंकारः एवं नाटकेषु वक्ष्यमाणार्थस्क ता ष्त्रिप ॥ १३८॥

( अ०चं० )-सूच्याथेति ॥ सूचनीयस्यार्थस्येत्यर्थः । मुद्रेति छक्ष्यिनिहरू हरयुरमं विपुलं यस्याः सा । अत्र अन्थे अस्मिन्नलङ्कारअन्थे। रतमा शब्देन भगवत्स्तुतिषद्यावलीविशेष उच्यते । रतननामिनवेशेन पृष् र्थपररत्वाचिपद्घटनेन । तत्तन्नामकजातिसूचनं तत्तन्नामप्रवृतिनि त्तरत्नजातिस्त्वनम् । नक्षत्रमालाशब्दार्थोऽपि पूर्वोक्त एव । अग्नार्ष देवतानामभिनंश्वाणां तदैवत्यानां सूचनं बोध्यम् ॥ वक्ष्यमाणि स् यथा अनर्ध्याचवे-"यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यश्चोऽपि सहायताम् अपन्थानं तु गच्छन्तं सोद्रोऽपि विमुश्चित ॥" इति सूत्रधारवकी वक्ष्यमाणरामरावणवृत्तान्तस्चनमिति वोध्यम् ॥ १३८॥ इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां मुद्रालङ्कार-

प्रकरणम्॥ ७३॥

पक्ष स्तावल्यलङ्कारः ७४] अलंकारचन्द्रिकासमेतः । (२०९)

वत्रार्थः पतिर्लक्ष्याः सर्वज्ञस्तं महीपते॥१३९॥

विः)-अत्र चतुरास्यादिपदैर्वर्णनीयस्य ब्रह्मविष्णुहृद्रा-सता प्रतीयत इति प्रसिद्धसहपाठानां क्रमेण:निवेशनं लावली। यथा वा-

१३० त्याप्तित्रयलाञ्छने कठिनतावासे रसालिङ्गिते
प्रहादैकरसे क्रमादुपचिते भूभृदुरुत्वापहे ।
प्राप्त कोकस्पर्द्धिनि भोगभाजि जनितानङ्गे खलीनोन्मुखे
पाद्व भाति श्रीरमणावतारदशकं बाले भवत्याः स्तने ॥

स्च 🖟 चं०) – ऋमिकमिति ॥ प्रकृतार्थानां क्रमिकं प्रसिद्धक्रमानुसारि न्य-नवात्तीं प्रतिपादनं रत्नावल्यलङ्कारः । प्रकृतत्वं च यथाकथित्रप्रकृतस-चनम् मन्धवत्वं बोध्यम् ॥ चतुरेति । चतुरमास्यं यस्य स चतुर्मुखश्च ॥ रत्या-मित । हे बाले भवत्याः स्तने श्रीरमणस्य विष्णोरवतारदशकं भाती-गिया स्वार । कीहरी । रतावाप्तं प्राप्तं प्रियस्य लाञ्छनं चिह्नं नखक्षताङ्ग-र्भस्य गादिकं येन तथाभूते। कठिनताया आवासे स्थानभूते। रसेनालि-क्ति। प्रकृताह्नादैकरसे तत्परे। क्रमाद्धद्रामलकादिपरिमाणलाभे-निहें। गेपचिते प्रसृद्धे । भूभृतां पर्वतानां गुरुत्वमपहन्ति नाशयित ताहशे तमाह वतोऽपि महत्त्वात्। चक्रवाकस्पद्धीशीले तत्स्वदृशत्वात्। भोगः सुखं । प्रकृ शरीरं वा तद्भाजि । जिनतमदने । खेष्विन्द्रियेषु लीना आसक्ता उन्मुखा यस्मिन् तादृशे । एतैरेव विशेषणैरवतारदशकरूपतापि त्तिनि लास्य बोध्या । तद्यथा रत्या आप्तः प्रियः कामस्तस्य लाञ्छनं मत्स्य-गन्याहि स्तद्भे। कठिनताया आवासे कूमें। रसया पृथिव्या स्वोद्ध्रणकाल माणेशि यताम् आलिङ्गिते वराहे। प्रह्लादे एको रसः प्रीतिर्यस्य तस्मिन्नुसिंहे। क्रमः गदिविक्षेपस्तदनुसारेणोपचिते प्रवृद्धे वामने । भूभृतां राज्ञां गौरव-रवचन नाशके भागवे। कोकस्पर्धिनि सीतावियोगातुरतया चक्रवाकशापदे रामे। भोगः फणा तद्भाजि शेषावतारे बलभद्रे। जनितमनङ्गमङ्गस्य गरीरस्य विरुद्धं मौनभोगत्यागसमाधिप्रभृति येन तस्मिन् बुद्धे। षळीनमश्वस्य वल्गा तदुनमुखे कल्किनीति॥

(क्व०) यथा वा-

लीलाब्जानां नयनयुगलद्राघिमा दत्तपत्रः कुम्भावेतौ कुचपरिकरः पूर्वपक्षीचकार । भूविभ्रान्तिर्भदनधनुषो विभ्रमानन्ववादी-द्वभुज्योत्स्रा शशधरहचं दूषयामास यस्याः॥

अत्र पत्रदानपूर्वपक्षोपन्यासातुवाददृषणोद्धावनाति धजनप्रसिद्धक्रमेण न्यस्तानि । प्रसिद्धसहपाठानां प्रसिद्ध क्रमातुसरणेऽप्ययमेवालंकारः ।

यथा वा-यस्य विद्मियो हृद्येषु जलम्यो लोक्त क्र मारुतमयः श्वसितेषु क्षमामयोऽङ्गेष्वाकाशमयः स्वा पश्चमहाभूतमयो मूर्त इवादृश्यत निहत्रप्रतिसामन्ताः प्रोषु प्रतापः।

एवमष्टलोकपालनवप्रहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां येक कथि वित्रकृतोपमानोपरञ्जकतादिप्रकारेण निवेशने रल विवयलङ्कारः । प्रकृतान्वयं विना ऋभिकतत्त्रतामा क्षे प्रकृतान्वयं विना ऋभिकतत्त्रतामा क्षे प्रकृता निवेशने ऋमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठां नवरत्नादीनां निवेशनेऽप्ययमेवालङ्कारः ॥ १३९॥

(अ०चं०) - क्रमानुसरणेऽपीति। तथा च प्रसिद्धसहपाठानामर्थानां कर्म रत्नावलीति सामान्यलक्षणम्। सक्रमाक्रमत्त्रे तत्प्रभेदाविति भाव यस्येति। यस्य प्रतापः निहतानां प्रतिशत्रुभूतानामन्तःपुरेषु पत्रमा भूतमयो मूर्त इवाहश्यतेत्यन्वयः।पश्चमहाभूतमयत्वमेव विशेषणैर्दर्भा विद्वमय इत्यादि॥ अङ्गेषु क्षमामयः पृथ्वीमयः पीडाभरसिहण्णुत्वा स्वान्तेष्वन्तःकरणेषु आकाशमयः तेषां शून्यताश्रयत्वात्। यथाकथा दित्यस्य प्रपश्चनं-प्रकृतोपमानेत्यादि। उपमानं चोपरञ्जकं चोपा नोपरञ्जके तयोभावस्तता प्रकृतं प्रत्युपमानता उपरञ्जकता चेत्रमा उपरञ्जकता चारोप्यमाणता। तदुक्तम्-"उपरञ्जकतामिति विद्यमाणता। तदुक्तम्-"उपरञ्जकतामिति विद्यमा द्रयाद्ववत् । उपरञ्जकता तु चतुरास्य इत्याद्ववाहरणे विद्यमा द्रयादिवत् । उपरञ्जकता तु चतुरास्य इत्याद्ववाहरणे विद्यमा इत्याद्वित्रतापवर्णने च स्पष्टेति॥ प्रकृतान्वयं विनेति। "मित्र चन्द्रम् इत्यादिप्रतापवर्णने च स्पष्टेति॥ प्रकृतान्वयं विनेति। "मित्र चन्द्रम

ारः <sub>श विरु</sub>षाठंकारः ७६ ] अत्ठंकारचन्द्रिकासमितः।

बाह्य होहिताधरपह्नवा ।" इत्यादाविति भावः । क्रमिकेत्युप्रहक्षणम् । ब्भावेऽपि। "गुरुणा जयनेनैषा तरुणी सन्द्गामिनी।" इत्यादाव-वयमलङ्कार इति बोध्यस् ॥ १३९॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां ऊवलयानन्दटीकायां रत्नावल्य-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ७४ ॥

तहुणालङ्कारः ७५.

प्रतिबन्द्रा०) – तद्भणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । पद्मरागायते नासामौक्तिकं तेऽधरत्विषा ॥१४०॥

चिन्। इव० )-यथा वा

नानि

स्वान

र-तान

हपाठाव

तिं त्य

त भाव प्रथमा

**जैर्दर्श**या

। चेत्य

ति वि

जायमार

ने विह

चन्द्रश

वीर त्वद्रिपुरमणी परिधातुं पहवानि संस्पृश्य। न इराति वनभुवि निजकर रुह् रुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया ॥ १४० ॥

नां र्भार्थ्यं०)-तद्भुण इति ॥ स्वगुणत्यागादन्तरमन्यदीयगुणग्रहणं तद्भुणा-नि रल रुङ्कारः ॥ पद्मति । तव नासामोक्तिकमधरकान्त्या पद्मरागवदाचर्ती-त्यर्थः ॥ वीरेति । हे वीर त्वद्रिकामिनी वनभुवि परिधानं कर्तुं पह्न-वानि करेण संस्पृश्य पाण्डुपत्रबुद्धचा न हरति न गृहाति । कीट-सा क्ष शानि । निजकररुहाणां नखानां रुच्या श्रेतकान्त्या खिचतानि व्याप्तानीत्यर्थः ॥ १४० ॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां तहुणा-लङ्कीरप्रकरणम् ॥ ७५॥

पूर्वस्तपालङ्कारः ७६.

ज्जल (वं॰)-पुनः स्वगुणसम्प्राप्तिः पूर्वरूपमुदाहतम्। हरकण्ठांशिलिप्तोऽपि शेषस्त्वद्यशसा सितः॥१४९॥ (कुव०)-यथा वा-

विभिन्नवर्णा गरुडाम्जेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या। रतनैः पुनर्यत्र रुचा रुचं स्वा-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(285)

[ पूर्वरूपालंकारः ७६ । अत्रु कुवलयानन्दः।

बद्रा

कुव

ज्ञा सा

तु

## मानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः॥ अयमेव तद्भण इति केचिद्यवजहुः॥ १४१॥

( अ० चं० )-पुनरिति ॥ स्वगुणत्यागानन्तरं पुनः स्वगुणप्राप्तिः पूर्वहत्व मलङ्कारः॥ हरेति । नीलोपीति युक्तः पाठः॥ विभिन्नेति। मार्वे चिर रैवतकगिरिवर्णनम् । गरुडाग्रजेनारुणेन विभिन्नवर्णा मिश्रितवर्णा सूर्यस्य रथ्या अश्वा यत्र गिरो वंशाङ्करवत्रीलै रत्नैः परितः स्फुरन्य रुचा स्वां रुचं नीलचुतिमानिन्यिरे आनीतवन्तः, रुचा विभिन्नवण इति वाऽन्वयः । केचिदित्यस्वरसवीजं तु पद्मरागायत इत्युदाहर तद्भणालङ्कारो न स्यात् । न चेष्टापत्तिः । अनुभवसिद्धचमत्कारस निरालम्बनत्वापत्तेरित्यूहनीयम् । अथ वायं तहुण एवेत्येवकारकमम क्रेन काज्यप्रकाशकारादिमतोपन्यासपरत्वेन ज्याख्येयस् । तैरत्र तहा स्योदाहतत्वात्। अत्र हि पूर्वमश्वानामरुणगुणत्वमनन्तरं रैवतकरले रुभयेषां तद्गुणत्वमिति तद्गुणद्रयमिति तेषामभिमतम् ॥ १४१॥

(चं०)-पूर्वावस्थानुवृत्तिश्च विकृते सति वस्तुनि। दीपे निर्वापितेऽप्यासीत्काञ्चीरत्नैर्महन्महः ॥१४२

(कुव०) - लक्षणे चकारात्पूर्वस्पिमिति लक्ष्यवाचकपदानुवृत्ति। यथा वा-

द्वारं खिङ्गिभिरावृतं बहिरपि प्रस्वित्रगण्डैर्गजै-रन्तः कञ्चिकिभिः स्पुरन्मणिधरैरध्यासिता भूमगः। आकान्तं महिषीभिरेव शयनं त्वद्विद्विषां मन्दिरे

राजन्सैव चिरन्तनप्रणियनी शून्येऽपि राज्यस्थितिः॥१४१॥ ( अ०चं० )-पूर्वेति । वस्तुनि विकृते विगते सत्यपि पूर्वावस्थाया अनु

तिरिप पूर्वरूपमळङ्कारः । महः प्रकाशः ॥ द्वारिमिति । हे राजन्ता विद्विषां मन्दिरं शून्येऽपि चिरन्तनः प्रणयो यस्याः सेव राज्यस्य सि तिर्मर्यादा । अस्तीति शेषः । यतो द्वारं खिद्गिभिर्गण्डकाख्यपशुभिर्दे खङ्गधारिभिरावृतम् । बहिरपि भूमयो मद्मस्वन्नगण्डैर्गजैरधा सिताः । अन्तःपुरभूमयो विलसन्मणिधारिभिः कञ्चुिकभिः सपरि सौविदह्रैरध्यासिताः । शयनं तर्लं महिषीभिर्वनिताभिरेव महिष्ही भिराकान्तमित्यन्वयः ॥ १४२ ॥

इत्यलंकारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दटीकायां पूर्वरूपालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ७६ ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अत्रुगालंकारः ७७] **अरलंकारचन्द्रिकासमेतः।** (२१३)

अतद्गुणालङ्कारः ७७.

वंद्रा॰)-सङ्गतान्यगुणानङ्गीकारमाहुरतद्भणम् । विरं रागिणि मिचित्ते निहितोऽपि न रञ्जसि ॥१४३॥

गण्डाभोगे विहरित मदैः पिच्छिले दिग्गजानां वैरिस्त्रीणां नयनक्रमलेष्वअनानि प्रमाष्टि । यद्यप्येषा हिमकरकराद्वैतसौवस्तिकी ते कीर्तिर्दिश्च स्फुरित तदिष श्रीनृसिंह क्षितीन्द्र॥

वणां

हरणे

रस

मभ

द्भुण-रतन

31

तिः॥

:1

४श

ातुव-

र तव

RIV HIS

ध्या<sup>-</sup> विरेव

स्री

नतु चान्यगुणेनान्यत्र गुणोद्यातुद्यरूपाभ्यामुहासाव-ज्ञालङ्काराभ्यां तद्गुणातद्गुणयोः को भेदः । उच्यते । उल्ला-सावज्ञालक्षणयोर्गुणशब्दो दोषप्रतिपक्षवाची । अन्यगुणे-नान्यत्र गुणोद्यतद्वद्यो च न तस्यैव गुणस्य सङ्क्रमणा-सङ्क्रमणे कि तु सद्गुरूपदेशेन सद्सच्छिष्ययोर्ज्ञानोत्पत्य-तुर्पत्तिवसद्गुणजन्यत्वेन सम्भावितयोर्गुणान्तरयोरुत्पत्य-तुर्पत्ति । तद्गुणाऽतद्गुणयोः पुनर्गुणशब्दो रूपरसगन्धा-तुर्पत्ती । तद्गुणाऽतद्गुणयोः पुनर्गुणशब्दो रूपरसगन्धा-त्वाचा । तत्रान्यद्गियगुणप्रहणाप्रहणे च रक्तस्पटि-दिगुणवाची । तत्रान्यद्गियगुणप्रहणाप्रहणे च रक्तस्पटि-दिगुणवाची । तत्र्यान्यद्गियगुणनेवातुरञ्जनानतुरञ्ज-वेवविक्षिते । तथेव चोदाहरणानि द्शितानि । यद्यप्यव-गालकृतिरतद्गुणश्च विशेषोक्तिविशेषावेव, ''कार्याजनि-ज्ञालकृतिरतद्गुणश्च विशेषोक्तिविशेषावेव, ''कार्याजनि-ज्ञालकृतिरतद्गुणश्च विशेषोक्तिविशेषावेव, ''कार्याजनि-ज्ञालकृतिरतद्गुणश्च विशेषान्तिविशेषावेव, विशेषा-णाक्रान्तत्वात् । तथाप्युहासतद्गुणप्रतिद्वन्द्विना विशेषा-कारेणालङ्कारान्तरत्या परिगाणितावितिध्येयम् ॥ १४३॥

(अ० चं०) - सङ्गतेति ॥ सङ्गतः स्वसम्बद्धो योऽन्यः पदार्थस्तद्वृणानङ्गी-कार्मतद्वृणाळङ्कारमाहुः ॥ चिरमिति । रागिण्यनुरागिणि मिश्रष्ठादि-रश्जनद्रव्ययुक्ते च । निहितोऽपि त्वं न रश्जसि रक्तोऽनुरागयुक्तश्च न भवसीति श्रिष्टम् ॥ गण्डेति । हे श्रीमन्तृसिंहाख्यभूषते एषा तव (338)

**कुवलयानन्दः।** [मीलितालंकारः ७९

कीर्तिर्मदैः पिच्छिले पङ्किले दिग्गजानां गण्डप्रदेशे यद्यपि विहा तथा वैरिस्त्रीणां नयनकमलेषु स्थितान्यअनानि प्रमार्षि प्रोङ्छति तः तथापि दिश्च हिमकरस्य चन्द्रस्य यत्किरणाद्धेतं तस्य सौवित्ताः ध्या स्वस्तीत्याहेत्यर्थे ''तदाहेति माशब्दादिभ्यष्टग्वाच्यः'' इत्यनेन विक्षिपाद्यः । तत्सदृशीति यावत् । स्फुरति प्रकाशत इत्यर्थः । विशेषाः । विशेषाः । विशेषाः । विशेषाः । विशेषाः ।

इत्यलंकारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायामतहुणालङ्कारप्रकरणम्॥॥

अतुगुणालङ्कारः ७८.

(चन्द्रा॰)-प्राक्सिद्धत्वगुणोत्कर्षोऽनुगुणः प्रसित्रिः नीलोत्पलानि द्धते कटाक्षेरितनीलताम् ॥१४॥ नं

( कुव० )-यथा-

कपिरिष च कापिशायनमदमत्तो वृश्चिकेन सन्दृष्टः। । अपि च पिशाचप्रस्तः किं बूमो वैकृतं तस्य ॥ अत्र कपित्वजात्या स्वतः सिद्धस्य वैकृतस्य मग्राहि भिक्तत्वर्षः ॥ १४४॥

(अ०चं०)-प्रागिति ॥ परसन्निधिवशात्पूर्वसिद्धस्य स्वग्रुणस्योत्वर्षेष्ठ गुणो नामाळङ्कारः। नीळोत्पळानि कर्णावतस्त्रीकृतानि ॥ कपिति कापिशायनं मद्यम् ॥ १४४ ॥

इत्यलंकारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायामनुगुणालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ७८ ॥

मीलितालङ्कारः ७९.

(चं॰)-मीलितं यदि सादृश्याद्रेद एव न लक्ष्यते। रसो नालक्षि लाक्षायाश्वरणे सहजाऽरुणे॥ १४५॥

(कुव०)-यथा वा-

मिलकामाल्यभारिण्यः सर्वाङ्गीणार्द्रचन्द्नाः। श्रीमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्रायामभिसारिकाः॥ ७१ विमान्यालंकारः (०) अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

अत्राधे चरणालक्तकरसयोरकणिमगुणसाम्याद्वेदान-विहर वित्रां ध्यवसायः। द्वितीयोदाहरणे चन्द्रिकाभिसारिकाणां ध-नेन र विलमगुणसाम्याद्धेदानध्यवसायः ॥ १४५॥

शेषार ( वं )-मीलित्मिति ॥ मीलित्मिति लक्ष्यनिर्देशः ॥ रस इति । स्व-भावलोहिते चरणे लाक्षाया रस्तो नालक्षि न ज्ञातः॥ महिकेति। क्षीमं स्। १४ हक्लं तद्धारिण्यः ॥ १४५॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां क्षवलयानन्दरीकायां मीलितालङ्कार-प्रकरणम्॥ ७९॥

सामान्यालङ्कारः ८०,

188 रं)-सामान्यं यदि साहश्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते। पद्माकरप्रविष्टानां सुखं नालक्षि सुभुवाम् ॥१४६॥

इव० )-यथा वा-

न्निधेः

चारि

क्षोंत परिवि

₹-

रते

: 11

1841

रानस्तम्भेषु लंकान्तैः प्रतिबिम्बशतेर्वृतः। लङ्केश्वरः समामध्ये न ज्ञातो वालिस्तुना ॥

मीलितालङ्कारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलनं क्रियते। सामान्यालङ्कारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि यावर्तकविशेषो नोपलक्ष्यत इति भेदः। मीलितोदाहरणे हि चरणादेविस्त्वन्तरत्वेनागन्तुकं यावकादि न भासते। सामान्योदाहरणे तु पझानां मुखानां च व्यक्तयन्तरतया भानमस्त्येव। यथा रावणदेहस्य तत्प्रतिविम्बानां च, किं-विदं पद्मितं मुखमयं विम्बोऽयं प्रतिविम्ब इति विशेषः प्रं नोपलक्ष्यते । अत एव भेदतिरोधानान्मीलितं तदात-रोधानेऽपि साम्येन व्यावर्तकानवभासे सामान्यमित्युभयो-(प्यन्वर्थता । केचित्तु वस्तुद्भयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्धलीयशा तदन्यस्य स्वरूपतिरोधाने मीलितं स्वह्नपत्रतीताविव गुणसाम्याद्वेदितिरोधाने सामान्यम्। (398) [ सामान्यालङ्कारः (क्षिक्का कुवलयानन्दः।

( अ० चं० )-सामान्यमिति ॥ सामान्यमिति लक्ष्यनिर्देशः । विशेषो भवः ॥ अ० च० ) सामान्यामाकरः ॥ रत्नस्तम्भेष्विति । वालिस्तुनाह्मार्या एकेन चरणज्योत्स्नाद्ना। अपरस्य लाक्षारसाऽभिसारिकादेः॥ त्रस्वरूपेति । मुखपद्मादेभित्रस्य स्वरूपस्यावभासेऽपीत्यर्थः । उत्तर्भेति वेत र्थमुदाहरणारू हतया विशदयति—मीलितोदाहरणे हीत्यादिना॥ स्वाहर्य न्तरत्वेन न भासत इत्यन्वयः । तत्प्रतिविम्बानां च व्यक्तयन्तरत्वा इतरल नमस्त्येवेत्यनुषङ्गः । केचिद्तित्यस्याहुरित्यग्रिमेणान्वयः । केचित्रक्षाती इ काराद्यः । तदुक्तम्-" समेन छक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्यते। बाहुग्य जेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्॥ "इति । तयोर्मध्ये॥ आवः

(क्रव०)-एवं च-

अपाङ्गतरले दशौ तरलवक्रवणी गिरो विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम्। इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशां स्वतो लीलया तद्त्र न मदोद्यः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥

इत्यत्र मीलितालङ्कारः । अत्र हि हक्तार्ल्याद्विस् नांरीवपुषः सहजधर्मत्वान्मदोदयकार्यत्वाच तदुभया ति धारण्यादुत्कृष्टतार्ल्यादियोगिना वपुषा मदोद्यस्य ह रूपमेव तिरोधीयते। लिङ्गसाधारण्येन तज्ज्ञानोपाया वात्। महिकामालभारिण्य इत्यादिषु तु सामान्यास र इत्याहुः। तन्मते पद्माकरप्रविष्टानामित्यादौ भेदाधा सायेऽपि व्यावर्तकास्फुरणेनालङ्कारान्तरेण भाव्यम्। मान्यालंकारान्तरान्तरभेदेन वा पूर्वस्मिनमते स्वरूपति धानेऽलंकारान्तरेण भाव्यं मीलितावान्तरभेदेन वा ॥११६

70)

मा

F

7

(अ० चं०)-एवं चेत्यस्येत्यत्र भीलितालङ्कार इत्यग्रेतनेनान्वयः ॥ अति ङ्गेति । अपाङ्गस्तरलो ययोस्ते । तरलाः सत्वरोच्चारणात वका वका व क्तिगर्भा वर्णा यासु ता गिरो वाक्यरूपाः। इति प्रकारेण मृगदशा ङ्गके लीलया स्वतः स्वभावात्स्फुरितं प्रकटीभूतं तत्तस्माद्त्राङ्के हु पदः कृतस्थितिः ॥ भेदाध्यवसायेऽपीति । मुखपद्मयोभेदावभावेऽपीति र्थः । व्यावर्तकास्फुरणेन् हेतुना ॥ अलङ्कारान्तरेणेति । स्वरूपाति धानेन मीलितासम्भवाद्भेदातिरोधानेन च सामान्यस्याप्यसम्भवादि

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(क्षिक्षारीः ८१।८२] अलंकारचिद्कासमेतः ।

षो अवः ॥ सामान्येति । तथा च गुणसाम्याद्भिशेषाग्रह इति सामान्याळ-विशेषाग्रहश्च कचिद्धेदे गृह्यमाणे कचिच्चागृह्य-हिं। विष्याच्यम् कारान्तरगतिरत्र त्नमते स्यादिति भावः। अवान्तरभे-ति । पूर्विस्मिन्ति । मीलितं यदि सिक्केश वेत्यनन्तरं भाव्यसित्यनुष्ठयते ॥ पूर्वस्मिन्निति । मीलितं यदि ॥ वस्ताहरणादित्यादिपूर्वोक्त्चन्द्रालोककुनमत इत्यर्थः। स्वरूपतिरोधानेऽपा-त्या द्वरल इत्यादिस्वरूपित्रोधानस्थले ॥ अलङ्कारान्तरेणेत्यादि । स्वरू-प्रकृति इायमाने सादृश्याद्भेदाग्रहणं मीलितमित्यङ्गीकारे प्रथमः पक्षः। ति। बह्थ्याद्भेदाग्रहणभित्येतावन्मात्रमीलितलक्षणाङ्गीकारेण द्वितीय इति ये॥ भावः ॥ १४६ ॥

इत्यळङ्कारचन्द्रिकायां क्रवलयानन्द्टीकायां सामान्या-लङ्कारप्रकरणम्॥ ८०॥

उन्मीलितविशेषकालङ्कारौ ८१।८२.

🕫)-भेदवेशिष्टचयोः स्फूर्तावुनमीलितविशेषकौ। गद्धिमाद्गि त्वद्यशोममं सुराः शीतेन जानते। भया हितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च मुखानि च॥१४७॥ अवः)-मीलितन्यायेन भेदानध्यवसाये प्राप्ते कृतोऽपि य स हेतोभेंद्रफूर्ती मीलितप्रतिद्वन्द्रगुन्मीलितम्। यथा सा-याम मान्यरीत्या विशेषारफुरणे प्राप्ते कुतश्चित्कारणाद्विशेष-ाल झ स्पूर्ती तत्प्रतिद्वन्द्री विशेषकः । ऋमेणोदाहरणद्वयम्। राध्या तद्गुणरीत्यापि भेदानध्यवसायप्राप्तावुनमीलितं दश्यते। 118 (अ०चं०)-भेदेति॥ वैशिष्टचं वैजात्यम् । उन्मीलितं विशेषकश्च क्रमे-पतिरो णालङ्कारौ । मग्नं भेदाग्रहात्तद्नतर्गतम् ॥ लिक्षतानीति । सङ्कचितत्वा-1388 दिति भावः। सामान्यरीत्या सामान्यालङ्कारन्यायेन । एवं च "वेत्र-11 3 वक् त्वा तुल्यहचां वधूनां कर्णाग्रतो गण्डतलागतानि । भृङ्गाः सहेलं यदि नापतिष्यन्कोऽवेद्यिष्यत्रवचम्पकानि ॥" इत्यपि विशेषकोदा-हशाम हरणं बोध्यम् । यत्त्वनुमानाळङ्कारेणेव गतार्थत्वान्नानयोरळङ्कारान्तर-के कृत विमिति। तद्युक्तभ्, उदाहतस्थले भेद्विशेषस्फूत्योविशेषदर्शनहेतु नेऽपीत क्यात्यक्षरूपत्वात् । अथापि स्वकपोलकल्पितपरिभाषयाऽनुमानालङ्का-गितिरों! तां वृषे तथापि सादृश्यमहिम्रा प्रागनवगतयोभेंद्वैजात्ययोः स्फुर्णा-वादिति

(२१८) क्रवलयानन्दः।।

कुवलयानन्दः । [ उ०वि०कालंकारौ८१।

ड्डार

प्रस्त

इति

Ha

त्मना विशेषाकारेण मीलितसामान्यमितिद्धनिद्धना युक्तमेवालङ्का रत्वम् । अतदुणावज्ञयोरिव विशेषोक्तयलङ्कारादित्यलं विस्तरेण॥

(कुव०)-यथा-

नृत्यद्रगां हहासप्रसरसहचरैस्तावकीनैर्यशोधि- ग्री धांवल्यंनीयमाने विजगति परितः श्रीनृसिंहिश्वती पर् नेहग्यद्येष नाभीकमलपरिमलपों हिमासादियण्य तर

देवानां नामविष्यत्कथमपि कमलाकामुकस्यावक्षेष्या काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥

इदं विशेषकस्योदाहरणम् । अत्र द्वितीयकाका भित्र काकत्वेन ज्ञातः पिकत्वेन ज्ञात इत्यर्थान्ता मा

यथा वा-वाराणसीवासवतां जनानां साधारणे शङ्करलाञ्छनेऽपि । पार्थप्रहारव्रणस्तमाङ्गं पार्थप्रहारव्रणस्तमाङ्गं प्राचीनमीशं प्रकटीकरोति ॥ १४७॥

(अ० चं०)-गृत्यदिति । नृत्यं कुवतो भगस्य हरस्य योऽदृहासस्तत्प्रसा समूहस्य विस्तारस्य वा सहचरैः सहशैरित्यर्थः । ईहक्कीर्तियः एष क्रमलाकामुको नाभिकमलपरिमलस्य प्रौढिं समृद्धिं यदि ना दियाण्यत्राधारियण्यदित्यन्वयः । यत्तु तद्गुणस्यात्र निर्वाधकत्वातं । तत्प्रतिद्धत्वमुन्मीलितस्येति तद्गुक्तोपालस्भद्धपत्वादुपेश्यम् तद्गुणेन भेदानध्यवसायमात्रस्योक्तत्वात् ॥ वाराणसीति । तृतीयली नादिचिह्ने साधारणेऽपि सतीत्यन्वयः । पार्थोऽर्जुनस्तेन कृतो यः प्रहार्यस्तेन व्रणो यत्र तादृशमुक्तमाङ्गं शिरः । पूर्वत्र स्वाभाविकगुणसाम्यमिति भेदः ॥ १४७ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायासुन्मीलित्विशेषकी लङ्कारप्रकरणम् ॥ ८१ ॥ ८२ ।! उत्तरालङ्कारः ८३.

लङ्गा o)-किश्चिदाकृतसहितं स्याद्रहोत्तरम्तरम्। रेण। क्रासी वेतसी पान्थ तत्रेयं सुतरा सरित्।। १४८१। क्षेतीय॰ )-सरित्तरणमार्गे पृच्छन्तं प्रति तं कामयमानाया त्तरमिद्म्। वेतसीकुञ्जे स्वाच्छन्द्यमित्याकूतगर्भम्। वगेशाया वा-ग्रामेऽस्मिन्प्रस्तर्गाये न किञ्चित्पान्थ विद्यते। पयोधरोत्रतिं दृष्टा वस्तुमिच्छसि चेद्रस ॥ r: 1

आस्तरणादिकमधेयमानं पान्यं प्रत्युक्तिरियम्। स्तनी-ताका व्रतिं दृष्ट्वा रन्तु मिच्छिस चेद्रस । अविद्ययजनप्रायेऽस्मि-न्तासं आमे कश्चिद्वगमिष्यतीत्येतादृशं प्रतिबन्धकं किञ्चिद्पि गस्तीति हद्यम् । इद्युन्नेयप्रभोदाहर्णम् ।

विं )-किञ्चिद्ति ॥ किञ्चिद्भिप्रायसहितं गृहसुत्तरसुतरं नामाळ-शरः। वेतसी वेतसळता। सुखेन तिरतुं योग्या सुतरा॥ ग्राम इति। मतरप्राये पाषाणबहुले पाषाणतुल्ये च । 'प्रायो बाहुल्यतुल्ययोः' ति कोशात्। किचिदास्तरणादिकं समागमप्रतिबन्धकं च। पयोधरो म्यः स्तनश्च । कश्चिद्वगिमण्यति ज्ञास्यतीत्येतादशिमित्यादिरूपम् । ग्रेयः करुप्यः प्रश्नो येन तादृशस्योत्तरस्य॥

ख् )-निबद्धप्रशात्तरं यथा-तत्रसल तिवच्

इशलं तस्या जीवति कुशलं पृच्छानि जीवतीत्युक्तम्। अग्षि तद्व कथयसि मृतां तु कथयामि या श्वसिति ॥ दि नाह कत्वात ईप्योमानानन्तरमनुतताया नायिकायाः सखीमागतां मित तस्याः कुशलिमिति नायकस्य प्रश्नः। जीवतीति तीयली सामाम संस्था उत्तरम्। जीवत्याः कुतः कुशलिमिति तद्भिप्रायः। अन्यत्पृष्टमन्यदुत्तर्मिति नायकस्य पुनः कुशलं पुच्छा-मीति प्रश्नः । पृष्ट्रस्योत्तरमुक्तमित्यभित्रायेण जीवती-युक्तमिति सङ्या वचनम्। सखीवचनस्याभित्रायोद्धाट-नार्थ पुनरपि तदेव कथयसीति नायकस्याक्षेपः। मृतां

रेषका-

वेक्यम

[ सूक्ष्माठंकार नु कथयामि या श्वसितीति स्वाभित्रायोद्घाटनार्थम् मरणे खलु तस्याः कुशलं भवति मदागमनसमये विति सेषु सञ्चरत्सु कथं मृतां कथयेयमित्यभित्रायः॥ शहासम्ब

( अ॰ चं॰ ) ई॰र्यामानेति । ई॰र्याहेतुकमानेत्यर्थः । अतुतप्तायाः त्तापयुतायाः ॥ १४८॥

(चं०)-प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते। के-दारपोषणरताः के खेटाः किं चलं वयः॥११

( कुव० )-अत्र केदारपोषणरता इति प्रश्नाभित्रमुत्तरं के बदी किं चलमिति प्रश्रद्वयस्य वय इत्येकसुत्तरम्। उदाक्षिये न्तराणि विदग्धमुखमण्डने द्रष्टव्यानि ॥ १४९॥

( अ०चं० )-प्रश्लोत्तरेति ॥ प्रश्नश्च उत्तरान्तरं च प्रश्लोत्तरान्तरे ता भिन्नमुत्तरं चित्रमित्युच्यत इत्यर्थः ॥ के दारेति । दाराणां पोण के इति प्रश्नः। केदारस्य क्षेत्रस्य पोषणे रता इति तदेवोत्तर्यान खेटाः खे आकाशे अटन्तीति प्रश्नस्य यदुत्तरं वयः पक्षिण इति चलमिति प्रश्नस्य यदुत्तरान्तरं वयस्तारुण्यादीनि तेनाभिन्नम्॥

> इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दरीकायामुत्तरा-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ८३ ॥

3 भका

#### स्क्ष्मालङ्कारः ८४.

अश्चं ( चं ॰ ) - सूक्ष्मं पराशयाभिज्ञे तरसाकृतचेष्टितम्। किति मयि पश्यति सा केशैः सीमन्तमणिमावृणोत् १५ ( कुव० )-कामुकस्यावलोकनेन सङ्केतकालप्रश्नभावं क्रिक हवर ) —कामुकस्यावलाकामा सङ्कर्ताताल इत्याक्र्तम् विवासिक्षेत्रे सङ्कर्तकाल इत्याक्र्तम् विवासिक्ष यथा वा-सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विद्ग्धया। आसीन्नेत्रापिताकृतं लीलापद्मं निमीलितम् ॥१५० (अ०चं०)-सूक्ष्ममिति ॥ पराशयाभिज्ञस्येतरस्मिन्वरविषये सामि चेष्टितं सुक्ष्मालङ्कारः । पराशयाभिज्ञश्चासावितरश्च तस्य साकृत्वी

वार्वित्रारः ८५] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

म् विषय इति चार्थः ॥ सङ्केतेति । संकेतकाले मनो यस्य तजि-उत्ति यावत्। विटं जारं नेत्राभ्यामपितमाकृतं यस्मिन् ताहशं ॥ श्रिलासम्बंधि पद्मं नेत्रेत्यादिक्रियाविशेषणं वा ॥ १५०॥

याः इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायां सूक्ष्मा-लङ्कारमकरणम् ॥ ८४॥

पिहितालङ्कारः ८५.

190 के दा॰ )-पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेष्टितम्। रातिये गृहागते त्रातः कांता तल्पमकल्पयत् ॥१५१॥

10)-रात्री सपत्नीगृहे जागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्प-

ता स्थाक्तम्।

म् ॥

9401

साभिगा कृतविष्

त्तराग-वक्रस्यन्दिस्वेद्बिन्दुप्रबन्धै-इति

र्देष्ट्रा भिन्नं कुंकुमं कापि कण्ठे। पुंस्तवं तन्वया व्यञ्जयन्ती वयस्या

स्मित्वा पाणौ खड़लेखां लिलेख॥

अत्र स्वेदानुभितपुरुषायितं पुरुषोचितखद्गलेखनेन काशितम् ॥ १५१ ॥

म्। भिष्ठं ) पिहितमिति ॥ पिहितमिति छक्ष्यनिर्देशः । तत्पं शयनम् ॥ क्षेति । वक्रे प्रस्रवणशीलानां स्वेदिबन्दूनां प्रवन्धेर्धाराभिः कण्ठे १५० मित्रं लानं कुङ्कमं दृष्ट्वा काऽपि वयस्या सखी स्मित्वा स्मितं कृत्वा विक्रियात्र विक्रियाः पाणी खडूलेखां लिलेखेत्यन्वयः।

प्रिमालङ्कारे पराभिप्रायमवगत्य साकृतचेष्टितेनोत्तरसमर्पणम्। पिहिन तम् विद्वारे तु गूढं परवृत्तान्तं ज्ञात्वा साकूतचेष्ट्या तत्प्रकाशनिमिति मेदो बोध्यः ॥ १५१ ॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां पिहिता-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ८५॥

व्याजोत्तयलङ्कारः ८६.

ियाजोहिताः (

तश्च

कत्प

षित

विष

ली

सा

हिंच

(चं०)-व्याजोक्तिरन्यहेतृत्त्या यदाकारस्य गोपन्कि सिंव पश्य गृहारामपरागैरस्मि घुसरा॥ १५२ इत

( कुव॰ )-अत्र चौर्यरतकृतसङ्केतस्पृष्टळुण्ठनलप्रध्लिजालाकिन कामु गोपनम्। मुक्तर्र

यथा वा-कस्य वा न भवेद्रोवः प्रियायाः सत्रणेऽभे। सभृद्धं पद्ममात्रासीवीरितापि मयाऽधुना॥

तेन ह उपपतिना खण्डिताधराया नायिकायाः सकामा गमि ग्रच्छन्तं त्रियमपश्यन्तयेव सख्या नाथिकां प्रति क्षि शङ्क पदेशव्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम्। छेकाफो स्य रस्याध्यायं विशेषः। तस्यां वचनस्यान्यथान्यनेनापहा यम् अस्यामाकारस्य हेत्वन्तर्वर्णनेन गोपनिमिति । ली लक्ष्यनाम्नि चोक्तिप्रहणमाकारस्य गोपनार्थं हेत्वन्तर्प्रति यकव्यापारमात्रीपलक्षणम्।

(अ०चं०)-व्याजोक्तिरिति ॥ व्याजोक्तिरिति लक्ष्यनिर्देशः। वैष कृतं यत्सङ्केतभूतभूमिपृष्ठसुण्डनभित्यन्वयः । उपपतिना जारेण। त छेकापहतौ॥

(कव०)-ततश्च-

'' आयान्तमालोक्य हरिं प्रतोल्या-माल्याः पुरस्तादनुरागमेका । रोमाश्रकम्पादिभिरुच्यमानं भामा जुगृह प्रणमन्त्यथैनम् ॥

इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव। तत्र ह्यतुरागकृतस्य गेनी श्राद्याकारस्य अक्तिरूपहेत्वन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन पनं कृतम् । सुक्ष्मिपिहितालङ्कारयोरिप चेष्टितप्रहण्स साधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्।

नोह्नाः (६] तश्च । लिनीदले बलाका मरकतपात्र इव दश्येते हातिः। निकृति मम सङ्केत् भवि ज्ञात्वा भावं तदाववीदालीम् ॥ ५२ इत्यादिष्वपि स्हमालङ्कारः प्रसर्गते। अत्र श्लोके ताव-जालकिमावयोः संकेतस्थानं भविष्यतीति पश्नाशयं स्चयति हामुके तद्भिज्ञया विद्ग्धया तदा सबीं प्रति साकूत-हि। हिलमिति स्क्ष्मालङ्कारो भवति। यतोऽत्र बलाकाया मर-क्तपात्रपति छितशुक्तयुपमया तस्या निश्वलत्वेनाथस्तत्वं काराम तस्य प्रदेशस्य निर्जनत्वं तेन तद्वावयोः संकेतस्था-मिति कामुकं प्रति सूचनं लक्ष्यते। न चात्र ध्वनिरा गङ्गनीयः। दूरे व्यज्यमानस्यापि संकेतस्थानप्रश्नोत्तर-पहा स्वात्त्येवाविष्कृतत्वात् । एवं पिहितालङ्कारेप्युदाहा-र्षम्। इदं चान्यद्त्रावधेयम्। यत्रासौ वेतसी पान्थेत्यादिषु र्भवारोत्तरमूक्ष्मिविहितव्याजोत्तयुदाहरणेषु भावो न स्वोत्तया-किकृतः किन्तु वस्तुसौन्दर्भबलाद्वस्त्वोद्धव्यविशेषविशे-विताद्गम्यः । तन्नव वस्तुतो नालङ्कारत्वं, ध्वनिभावास्पद्-गात । प्राचीनैः स्वोक्ताविष्करणे सत्यलङ्कारास्पदता-मीत्युदाहतत्वाद्रमाभिरप्युदाहतानि । शक्यं हि ''यत्रा-मों वेतसी पान्थ तत्रेयं सुतरा सरित्। इति पृच्छन्तम-समूचनम् ॥ " इत्याद्यर्थान्तर-षानं कामिन्याह क्ल्पनया भावाविष्करणमित्यतः प्राग्येषु लिखितो-संकेतकालमनसं पुंस्तवं तन्व्या व्यञ्जयन्ती दाहरणेषु भामा जुगूहेति भावाविष्करणमस्ति तेष्वेव तत्तदलङ्कार

इति ॥ १५२ ॥ ति गो अव्यं )-आयान्तमिति ॥ प्रतोत्यां रथ्यायाम् । एका काचिद्रामा विन-ग सल्याः पुरस्ताद्रोमाञ्चकम्पादिभिरतुभावै वर्यः यमानमनुरागमेनं हरिं गणमन्ती सती जुगूह गोपितवतीत्यन्वयः । लक्ष्यते व्यज्यते ॥ एव-णमुनि मिति । सुक्षालङ्कारवदुक्तिरूपव्यापारवर्णनिमत्यर्थः ॥ उदाहर्तव्यमि- कुवलयानन्दः। [गूडोत्यलंकारः (क्रिक्ट

खुं

वि निति

前

ति । यथा वक्रस्यन्दीति पद्य एवं आलीं बालां सिस्मतं माह मुग्धाक्षि त्वामच पश्यामि नाथम् ॥ ११ इत्युत्तरार्द्धनिर्माणे नाथमित्य तार मुखाः त्वास्य प्राप्ताः । वस्तुसौन्द्रयेति । वेतसी निकुअह्यस्ति। भकारानाचा पार्चर्याः । ध्वनिभावास्पद्त्वाद्धन्तित्वाश्रयत्वात् । उपसंहर्ति-श्रुवि इति ॥ येष्वित्यस्य भावाविष्करणमस्तीत्यनेनान्वयः ॥ १५२ ॥ प्रकृत

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयातन इटीकायां व्याजोत्तयलङ्कार-

प्रकरणस् ॥ ८६॥

### गृहोत्तयलङ्कारः ८७.

य इ (चन्द्रा॰)-ग्ढोक्तिरन्योद्देश्यं चेद्यद्न्यं प्रति कथ्यो वृषाऽपेहि परक्षेत्रादायाति क्षेत्ररक्षकः॥ १५३ ह (कुव०)-यं प्राति किञ्चिद्रक्तव्यं तत्तरस्थैमीज्ञायीति तो तद्रमं कश्चित्प्रति श्लेषेणोच्यते चेत्सा गूहोक्तिः। वृषेत द्युदाहरणम्। परकलत्रं भुआनं कामुकं प्रति वक्तव्यं प त्रे सस्यानि भक्षयन्तं कञ्चिद्वक्षाणं समीपे चरन्तं निर्दिती कथ्यते । नेयमप्रस्तुतप्रशंसा । कार्यकारणादिव्यक्ष्यत गृ भावात । नापि श्लेषमात्रमप्रकृतार्थस्य प्रकृतार्थान्विषि हा नाविविक्षितत्वात्। तस्य केवलिमतस्वश्वनार्थं निर्दिष्टता

यथा वा-

विच्छित्तिविशेषसद्भावात्।

नाथों में विपणिं गतों न गणयत्वेषा स्वपतनी च मां त्यक्त्वा मामिह पुष्पिणीति गुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरा शय्यामात्रसहायिनीं परिजनः श्रान्तो न मां सेवते स्वामित्रागमलालनीय रजनीं लक्ष्मीपते रक्ष माम् ॥ अत्र लक्ष्मीपतिनाम्नो जारस्यागमनं प्रार्थयमानाया स्तटस्थवञ्चनाय भगवन्तं प्रत्याक्रोशस्य प्रत्यायनम्॥१५३॥

(अ०चं०)-गृहोक्तिरिति । यदन्योद्देश्यकं वाक्यं तत्तदन्यं प्रति क<sup>थर्ग</sup> चेद्रुढोक्तिरलङ्कारः । क्षेत्रं सस्यादेः कलत्रं च । अपेहि दूरीभव । अवि क्षितत्वादिति । अयम्भावः-प्रकृताऽप्रकृतस्रेषे 'असाबुद्यमाह्तः

(भ्रात्म्यलंकारः ८८) अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

ह क्षावप्रकृतार्थस्य प्रकृतार्थोपमानतयान्वयः स्वीक्रियते । सर्वथैव मेत्यु तासम्बद्धस्याप्रकृतार्थस्य कथनेऽसम्बन्धार्थाभिधायकत्वापत्तेरतः हिपवस्तिति क्रोषवादिनाऽप्रकृतस्य प्रकृतसम्बन्धो वाच्यः। स च न सम्भ-रित- अत्री विवक्षाविरहादिति कुतस्तर्हि अप्रकृतार्थकथनं तत्राह-तस्येति । क्रतार्थस्येत्यर्थः । नतु तादृशविवक्षाविरहेऽपि नानार्थविन्यासमात्रे-ल क्षेष एवेत्याशङ्क्याह-विच्छितिविशेषेति । तथा च क्षेषसत्वेऽ-**T**-विच्छितिविशेषादूढोक्तिरवश्यमंगीकार्येत्याशयः। अत एव श्रेषमा-क्षित तन्मात्र निराकरणमेवोपक्रान्तं न तु श्लेषनि राकरणमिति ॥ श्रृहति । विपणिः पण्यवीथिका । पुष्पिणी रजस्वला । आगमेन ध्यो वालनीयः स्तुत्य आगमनेन लालनीयश्च । रजनीं व्याप्येति व्याप्येति

(४३) इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दर्शकायां गृहोत्तयलङ्कार-प्रकरणम् ॥ ८७॥ ने तदे

विवृतोत्तयलङ्कारः ८८.

निहिंग)-विवृतोक्तिः श्लिष्टगुप्तं कविनाऽविष्कृतं यदि। क्रियत गुपापेहि परक्षेत्रादिति वक्ति ससूचनम् ॥ १५४ ॥ विषित्रे 🕫 )-श्लिष्टगुतं वस्तु यथा कथिश्वत्कविनाऽऽविष्कृतं चे-र्दष्टता दिवतोक्तिः। वृषापेहीत्युदाहरणे पूर्ववद्वतं वस्तु समूचन-मिति कविनाविष्कृतन्।

गथा वा-

वृषेता

। अविव

मारूढः

में मा गा विषादं श्वसनमुद्दजवं सन्त्यजोध्वेत्रवृत्तं पनता स्मः को वा गुरुस्ते किमिह बलिमदा जृम्भितेनात्र याहि ह णिष्यानं सुराणामिति भयशमनच्छञ्चना कार्यित्वा ाम् । प्रमे लक्ष्मीमदाद्वः स दहतु दुरितं मन्थमुग्धः पयोधिः ॥ ाया गिपत्वञ्चनाय गुप्ताविष्करणम्।

॥१५३॥ भेजें०)-सिरुष्टगुप्तमिति ॥ सिरुष्टेत्युपलक्षणम् । अर्थशक्तिम्लगुप्तस्यापि त कथ्यो विद्यास्य च्युतेत्यादौ सङ्गाह्यत्वात्॥ वस्से इति । वत्से लिह्म विषादं खेर्द हों च, उरुजवं महावेगमूर्धं प्रवृत्तं श्वसनं श्वासं पवनं च सन्त्यज कं के पातीति तथा वरुणः कम्पश्च गुरुर्महान् बृहस्यतिश्च बलं प्रसिद्धं 800

[ विवृतोक्षाः ८८

तः सङ

100

3

विर्

क्षि

रूप

काँ

तद्भिदा नाशकेन बलाख्यदैत्यनाशकेनेन्द्रेण च अत्र श्रीकृष्णा भावः याहि इति प्रकारेण भयनिवारणव्याजेन सुराणां प्रत्याख्याने विष कारियत्वा मन्थो मन्थनं तेन मुग्धः पयोधिः यस्मै लक्ष्मीमावलेशं वो दुरितं दहत्वित्यन्वयः ॥ परेति । परवश्वनाय गुप्तस्य आविष्यतिति मित्यर्थः । ग चेत

( कुव० )--त्रपागुप्ताविष्करणं यथा-

। चि दृष्ट्या केशव गोपरागहतया किञ्चित्र दृष्टं मया भोगेन तेनेह स्विलिताऽस्मि नाथ पतितां किन्नाम नालम्बा एकस्तवं विषमेषु खिनमनसां सर्वाबलानां गति-ीवार स

गोंप्येवं गदितः सलेशमवता हो छे हरिविश्विरम्॥ वनया विनिः अत्र कृष्णस्य पुरतो विषमे परिस्वलनमभिहिता स्तं कामयमानाया गोपिकाया वचने विषमपथस्क हुव पतनत्राणसम्प्रार्थनरूपेण झिटिति प्रतीयमानेनार्थेन 🐯 विवक्षितमर्थान्तरं सलेशं समूचनमित्यनेनाविष्क्रत एवं नैषधादिषु 'चेतो नलंकामयते मदीयम्' इति दमक्रीपं वाक्यादिकमप्युदाहरणम्। इदं शब्दशक्तिक्रोडीकृत्रां स विष्करणम्।

अर्थशक्तिमूलगुप्तार्थाविष्करणं यथा-

गच्छाम्यच्युत दर्शनेन भवतः किं तृतिहत्पद्यते किं चैवं विजनस्थयोईतजनः सम्भावयत्यन्यशा

इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचित वृथाऽवस्थानखेदालसा-माश्चिष्यन्पुलकोत्कराश्चितततुर्गोपीं हारिः पातु व अत्र गच्छाम्यच्युतेत्यामन्त्रणेन त्वया रन्तुं कामेच्या स्थितं तन्न लब्धिमत्यर्थशक्तिलभ्यं वस्तु तृतीयपादेनानीमव सर्वमेतत्कविनिबद्धवक्तगुप्ताविष्करणेष् विष्कृतम्

हरणम्। (अ० चं०)-त्रपेति । लज्जया ग्रास्येत्यर्थः ॥ दृष्ट्येति । गोपे त्विष् राग आसक्तिस्तद्धतयाऽपहतया गवां परागैर्ध्लिभिव्याम्या च।गी सम्बोधनं वा । किञ्चित्समविषमं युक्तायुक्तं च।इह त्विय भूमी

aba:(()

त्वियं

। गोवेत भूमी

ग्रावः पतिता तां पतनं प्राप्तां च । विषमेषुः पश्वशरस्तेन खिन्नम-विषमेषु सङ्गटेषु खिन्नमनसां च । अव्लानां स्त्रीणां वलरहितानां मिन्हलेशं ससूचनं गोष्ठं गोस्थानम् ॥ चेतोऽनलमिति । लङ्कां न अयते विष्कृतीत्यर्थे नलं कामयते इच्छतीत्यर्थो गुप्तस्तदाविष्करणं च द्वीणा कि चेत्यनेनेति बोध्यम् ॥ शब्दशक्तीति। शब्दश्रेषवशेनेत्यर्थः। क्रोडी-ह सङ्गृहीतः ॥ गच्छामीति । अच्युत यद्विषये अस्वलितेति गुप्तोऽ-विरकालं त्वहर्शनेनापि न तृप्तिरित्यर्थेन दर्शनेन न तृप्तिरपि तु भोगेनेत्यर्थो गुप्तः । विजनस्थयोरेकान्तगतयोः। हतश्चासौजनश्च क्रम्या रत्यर्थ स्थिताचिति सम्भावयति । तेन द्रयोरकीर्तिर्जातैव विवातमानं वश्वयाव इति गुप्तार्थः । आमन्त्रणस्याच्युतेत्यादेर्भद्गचा क्रिया सूचितो यो वृथावस्थानखेद्रोनालसाम् ॥ कविनिबद्धेति। तित्वद्वेन वक्रा ग्रुप्तस्येत्यर्थः॥

सक्त इव०)-कविगुप्ताविष्करणं यथा-मि हिम्रु त्वं कुपिनेत्यपास्तमशनं त्यकाः कथा योषितां दूरादेव विवर्जिताः सुरभयः स्रागन्धधूपाद्यः। मक्ति गिर्गिण सुञ्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदायुना त्ता सत्यं तद्धिरहाद्भवन्ति द्यिते सर्वा ममान्धा दिशः॥

अत्र तावदीष्यामानकलुषितद्यिताप्रसादनव्यापार-विधिः प्रतीयते । दृष्टिरोगार्तस्य दृष्टिं प्रत्याक्रोशो विव-क्षितार्थः। स च दष्टे इत्यस्य पदस्य छुतोचार्णेन सम्बुद्धि-था। हपतामवगमय्याविष्कृतः। कविनिबद्धवकृगुतंपरवश्चनार्थ विग्रतं स्वप्रौढिकथनार्थमिति भेदः॥ १५४॥

🍀 चं )-सुञ्ज त्वमिति ॥ शोभनभूदीयता हृष्टिश्च तयोः सम्वोधनम् । तु व ख्या क्षेपो रोषो विकारश्च । रागिण्यतुरागिणीति । अवनते तम्रे इति च ना मर्योत्यस्य विशेषणम् । पक्षे रागिणि रिक्तमशीले नम्रे इति दक्स-एणीत स्वोधनम्। एवं दृष्टे इत्यपि ॥ उच्चारणेनेति । स्वरविशेषसहकृतो-बारणेत्यर्थः ॥ १५४ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां विवृतोत्तय-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ८८॥

युत्तयलङ्कारः ८९.

(चंद्रा॰)-युक्तिः पराभिसन्धानं कियया मर्भणुतिया त्वामालिखन्ती हङ्घान्यं धनुः पौष्पं करेऽलिखत् भ ना (कुवल०)-अत्र पुष्पचापलेखनिकयया मन्मथी मया लि इति श्रान्तयुत्पादनेन स्वानुरागरूपमर्भगोपनाय पात विवाक्षितम्। यथा वा-

दम्पत्योर्निशि जल्पतोर्यहशुकेनाकणितं यद्वच-

स्तत्प्रातग्रीरुसन्निधौ निगद्तस्तस्यातिमात्रं वधूः। 前) सान

34

कर्णालिम्बतपद्मरागशकलं विन्यस्य चञ्चूपुटे ब्रीडार्ता विद्धाति दाडिमफलव्याजेन वाग्वन्धमा अत्र शुकवाङ्मुद्रणया तन्मुखेन स्वकीयरहस्यक शुश्रुषुजनवञ्चनं कृतम् । व्याजोक्तावाकारगोपनं ग्रं

तदन्यगोपनमिति भेदः । यद्वा-व्याजोक्तावुक्त्या गंक मिह तु ऋियया गोपनिमिति भेदः । एवं च आयाला

लोक्य हरिं प्रतोल्यामिति श्लोकेऽपि युक्तिरेव ॥ १५४॥ (अ० चं०) - युक्तिरिति ॥ स्वस्य मर्मगोपनाय क्रियया यत्परसाह सन्धानं वश्वनं सा युक्तिरलङ्कारः ॥ त्वामिति । नायकं प्रति दूर्तीक नम् । पुष्पस्येदं पौष्पम् ॥ दम्पत्योरिति । तस्य शुकस्य अतिमाः भु मत्यर्थं निगद्त इति सम्बन्धः । फलशब्दो बीजपरः । गोपनीयिकि भेदस्य विच्छित्तिभेद्।प्रयोजकत्वादाह-यद्वेति ॥ नन्वेवं सत्यायांता भि ळोक्येत्यादौ व्याजोक्तिरेवेति प्रागुक्तं विरुध्येतेत्याशङ्कवाह-एवं वेति हि युद्धेति । पक्षाङ्गीकारे चेत्यर्थः । एवं च पूर्वभ्रन्थ आद्यपक्षाभिभी णेति भावः॥ १५५॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां युत्तय-

लङ्कारप्रकरणम् ॥ ८९ ॥

लोकोत्तयलङ्कारः ९०.

(चन्द्रा॰)-लोकप्रवादानुकृतिलीकोक्तिरिति भण्यते। सहस्व कतिचिन्मासान्मीलियत्वा विलोचने-१५६॥

तिः क्षित्रंकारः १। अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

/ )-अत्र लोचने मीलियत्वेति लोकवादातुकृतिः। तियेश वा-मदीये वरदराजस्तवे-शि तामैव ते वरद वाञ्छितदात्भावं

व्याख्यात्यतो न वहसे वरदानमुद्राम्।

लिल भाग विश्वप्रसिद्धतर्विप्रकुलप्रस्ते-

ग्राविश **ान्तमा** 

141

451

र्यज्ञोपवीतवहनं हि न खल्वपेक्ष्यम् ॥ अत्रोत्तरार्द्धं लोकवादानुकारः ॥ १५६॥

रू। क)-लोकेति ॥ अनुकृतिरनुकरणम् ॥ सहस्वेति । अर्थाद्विरहं ॰ सातभिन्याप्येत्यर्थः ॥ नामैवेति । हे वरद त्व नामैव वान्छितदातः ब्राख्याति कथयत्यतस्तवं चरदानमुद्राम् इतरदैवतवत्र धारयसि। यतो धना विप्रकृष्ठे प्रसृतिहत्पत्तिर्यस्य तादृशस्येत्यर्थः ॥ १५६॥ यवन

इत्यलङ्कारचंद्रिकायां कुवलयानन्दरीकायां लोकोनय-लङ्कारप्रकरणम्॥ ९०॥

# छेकोत्तयलङ्गरः ९१.

रसामें )-छेकोक्तिर्यदि लोकोक्तेः स्यादर्थान्तरगर्भिता। गुजङ्ग एव जानीते भुजङ्गचरणं सखे ॥ १५७॥ यांता 🕫 )-केनचित्कस्यचिवृत्तान्तं पृष्टस्य समीपस्थमन्यं नि-वेति। हिंश्यायमेव तस्य वृत्तान्तं जानातीत्युक्तवतोऽयमहेः पा-भगि गनिहरेव जानातीति लोकवादानुकारः। अत्र स चायं र्लोकविदिते धनार्जनादिव्यापारे सहचारिणाविति वि-भद्देतविषयतया लोकोत्तयनुवादस्य प्रयोजने स्थित रह-रिषेऽण्यनङ्गव्यापारे तस्याऽयं सहचर इति भर्मोद्वाटनमपि अर्थे )-छेकोक्तिरिति लक्ष्यनिर्देशः। अर्थान्तरव्यक्षकता। समीपस्थं तेन गर्भीकृतम्। यते। प्रतान्तः पृष्टस्तत्समीपस्थम् ॥ स चायं चेति । पृच्छग्रमानवृतान्त-

सात्समीपस्थश्चेत्यर्थः । तेन लोकोन्यनुवादेन ॥

( २३० )

कुवलयानन्दः।

[ वस्रोहित ६२

मवि

इयं

सर्व

ला

(क्रव०)-यथा वा-

मलयमरुतां वाता याता विकासितमहिका-परिमलभरो भन्नो श्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि। घन घटय तं त्वं निःस्नेहं य एव निवर्तने

प्रभवति गवां किं निश्छन्नं स एव धनअयः॥

अत्र धनलिप्सया प्रोषिताङ्गनासखीवचने य एव ॥ निवर्तने प्रभवति स एव धनअय इत्यान्ध्रजातिप्रसिद्धींवं) कवादातुकारः । अत्रातिसौन्दर्यशालिनीमिमामपालि धनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञत्वाद्वोप्राय एव । तार्वितं निवर्तकस्तु धनस्य जेता धनेनाकृष्टस्य तद्विमुखीका प्रत्याक्षेपकत्वादित्यर्थान्तरमपि गर्भितम् ॥ १५७॥

(अ० चं०)-मलयेति । वाताः समृहाः । याता गताः । विकासिनां मे आक्षर काकुसुमानां परिमलस्य भरो यस्मिन् ताहशो श्रीष्मो भग्नो नण्या घन त्वं यसुत्सहसे उत्साहवान् भवसि तदा तं निःस्रेहं नायकं गर्ण ऽनया संयोजय । गवां निवर्तने परापत्हतानां व्यावर्तने य एव ऋषि वति स एव धनञ्जयोऽर्जुन इत्यन्वयः । छिप्सया प्रोषितस्य यहा वि तत्सखीवचन इति सम्बन्धः । आन्ध्रस्तैलङ्गः । इमां मत्सलीम हो वृ गोप्रायो गोतुल्यः ॥ १५७ ॥ वार

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां छेकोत्तय-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ९१ ॥

वकोत्तयलङ्कारः ९२.

(चं०) - वक्रोक्तिः श्लेषकाकुभ्यामपरार्थप्रकल्पनम्। मुञ्च मानं दिनं प्राप्तं नेह नन्दी हरान्तिके ॥१५५ (कुव०)-अत्र मानं मुख प्रयाता रात्रिरित्याशयनोकार् वाचि नन्दिनं प्राप्तं मा मुश्चेत्यर्थान्तरं श्लेषेण परिकल्पित्री यथा वा-अहो केनेदशी बुद्धिर्दारुणा तव निर्मिता। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्।। इद्मविकृतश्लेषोक्तेरुदाहरणम्।

नेहित्दर ]

विकृतश्चेषवऋोक्तेर्यथा-भवित्री रम्भोरु त्रिद्शवद्नसानिर्धुना स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लक्ष्मणसखः। इयं यास्यत्युचैविपद्मधुना वानर्चमू र्लिघिष्ठेदं षष्ठाक्षर्परिवलोपात्पठ पुनः ॥ म सर्विमिदं शब्द्शेषमृलाया वक्रोक्तेस्दाहरणम्।

तेद्रों कं ) बक्रोक्तिरिति ॥ काकु ध्वनिर्विकारः । अपरार्थस्याभिष्रेतादर्था-प्रकृषितरस्य । नन्दी हरस्य गणिवशेषः ॥ अहो इति । दारुणा ऋरेत्य-त्रा क्षेत्रं काष्ट्रेनेति कल्पनं विकृतत्वं च कस्यचिद्वर्णस्यावापोद्वापा-काण वाष्ट्राता । सीतां प्रति रावणोक्तिः पादत्रयं चतुर्थस्तं प्रति काण वाष्ट्रायः । ते तव पतिः स रामो युधि संग्रामे पुरतोऽग्रतो न स्थाता गस्यतीत्यर्थः । अतिश्येन लघुर्लिष्ठस्तत्सम्बोधनम् । इदं पाद्त्रयं नां मिह्नुश्वरात्पराणां सप्तमानां त्रिनवीति वर्णानां विलोपो यत्र तादृशं पुनः

न्छ/कृत्यर्थः ॥ शब्द्श्रेषेति । शब्द्स्य परिवृत्त्यसहत्वादिति भावः ।

व क्रान् )-अर्थक्षेषमृलाया वक्रोक्तेर्यथा-या प्रिक्षार्थी स क यातः सुततु बलिमखे ताण्डवं काद्य भद्रे मबीम व गृन्दावनान्ते क तु स मृगशिशुनैव जाने वराहम्। गले किचन हुए। जरुठवृषपतिगोंप एवास्य वेता लासहाप इतथं जलनिधिहिमवत्कन्ययोस्त्रायतां नः॥ काका यथा-

असमालोच्यकोपस्ते नोचितोयमितीरितम्। नैवोचितोयमिति तं ताडयामास मालया।। अत्र नैवोचित इति काकुस्वरिवकारेणोचित एवेत्य-

किं थिन्तरकल्पनम् ॥ १५८॥

र्पतम् भिष्वं )-भिक्षेति । जलनिधिश्च हिमवांश्च तत्कन्ययोर्लक्मीपार्वत्योः कमेण इत्थं लीलया संलापो मिथोभाषणं नोऽस्मान् त्रायतामित्य-न्यः । इत्थं कीटक तदाह-भिक्षार्थीति । हरमभिष्रेत्य छक्ष्म्या गान्यम् । बलेदित्यस्य मखे यज्ञे इति वामनाभिष्रायं पार्वत्याः । भद्रे शीभने ताण्डवं चत्यमच क वर्तत इति लक्ष्मीप्रश्नस्योत्तरं वृत्दावन- स्यान्ते मध्ये इति श्रीकृष्णाभित्रायम् । सृगशिशुर्महादेवेन करे परशुमुगवराभीतिहस्तं प्रसन्नमिति ध्यानश्रवणात् । इदं वाक्यं, नैवेति पार्वत्याः। "मृगः पशौ कुरङ्गे च" इति विश्वः। का विति प्रश्ने । जरठो जीर्णः वृषपतिर्वृषश्रेष्ठ इति हरवृषभाभि लक्ष्मीवाक्यम्। गोपो गवां पालक इति कृष्णाभिप्रायमुत्ताभि लक्ष्मीवाक्यम् । गापा गवा पाल्या राष्ट्रेष्ठेषमूलत्वम् ॥ असमान् अत्र भिक्षादिपदानां परिवृत्तिसहत्वादर्थक्षेषमूलत्वम् ॥ असमान् अवि च्येति । अविचार्यत्यर्थः । मालया पुष्पमालया । "भिक्षः कास्ति। र्मखे पशुपतिः कास्ते परं गोकुले कास्ते पन्नगभूषणः सखि सदा च शेषोपरि । सुग्धे सुश्च विषादमेनमधुना नाहं प्रकृत्या चैलास त्येवं गिरिजाससुद्रतनयाहास्योद्गमः पातु वः ॥'' अस्मित्रपि पर्वेष्ट मेवालङ्कारः॥ १५८॥

इत्यलङ्कारचन्द्रिकायां कुवलयानन्दटीकायां वक्रोक्त्यलङ्कार-प्रकरणम्॥ ९२॥

स्वभावोत्तयलङ्कारः ९३.

अ०चं

मिति

त्वर लक्ष

1

(चं०)-स्वभावीिकःस्वभावस्यजात्यादिस्थस्यवर्णन् मिय हशो कुरङ्गेरुत्तरङ्गाक्षेः स्तब्धकर्णेरुद्धियते ॥१५९ स्वन्ध ( कुव० )-यथा वा-

तो सम्मुखप्रचलितौ सविधे गुरूणां मार्गप्रयानरभसस्वलितावधानौ। पार्थोपसर्पणमुभावपि भिन्नदिकं

कृत्वा मुहुर्मुहुरुपासरतां सळजम् ॥ १५९॥ (अ०चं०) - स्वभावोक्तिरिति लक्ष्यिनिर्देशः । जात्यादिस्थस्य जात्यादि सम्बन्धिनः । आदिपदेन क्रियादिपरिग्रहः । उत्तरङ्गाणि तरङ्गायमाण न्यक्षीणि येषां तैः ॥ ताविति । तौ प्रकान्तौ वधूवरौ गुरूणां सि अन्योन्याभिमुखं प्रचिलतौ परस्वरस्य मार्गप्रदाने यो रभसो बेगली स्खिलतं भ्रष्टमवधानं सावधानत्वं ययोस्ताहशावुभाविप भित्रदिकं कर्षे मदिक्षणकः विवसम्बन्धि परस्यरपार्श्वभागोवसर्पणं सहुर्सहः कृत्व सलजं यथा स्यात्तथोपसरतां उपसर्पणं चऋतुरित्यर्थः। पूर्वोदाहरण कुरङ्गजातिस्वभाववर्णनमत्र सलज्जिकयास्वभाववर्णनमिति भेदः॥१५५ इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायां स्वभावोत्तय-

ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ९३॥

न्निः)-भाविकं भूतभाव्यार्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम्। मिलं विलोकयेऽद्यापि युद्धचन्तेऽत्र सुराऽसुराः॥१६०॥

<sub>इव</sub>०)-स्थानभीषणोद्धाद्यनपरमिद्म। यथा वा-अद्यापि तिष्ठति दशोरिद्मुत्तरीयं धर्त्ते पुरः स्तनतटात्पतितं प्रवृत्ते । TSE वाचं निशम्य नयनं नयनं ममेति पद्येश किञ्चित्तदा यदकरोतिस्मतमायताक्षी ॥ १६०॥

त क ना ।

यादि

माणा-सविधे

कृत्वा

हरणे

9491

ग्र॰चं० )-भाविकमिति छक्ष्यनिर्देशः॥ अद्यापीति । मम नयनं नयन-मिति तस्या वाचं निशम्य स्तनतटात्पतितमुत्तरीयं धर्तुं पुरः प्रवृते मिय सित तदा आयताक्षी यत्किश्चित्सिमतमकरोत्। इदमयापि मम न्। हशोः पुरस्तिष्ठतीत्यन्वयः। अत्र तयनपदेन स्ववाचकत्वरूपशक्यस-मन्धेन नेत्रपदं लक्ष्यते तस्माच वस्त्रप्रतीतिः । किंवा स्ववाचकवाच्य-विक्रपशक्यसम्बन्धेन वस्त्रमेव छक्षयतीति वचोबाणैरित्यादिवह्निक्षित-लक्षणा वा बोध्या । 'नेत्रं पथि गुणे वस्त्रे' इति विश्वः ॥ १६० ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायां भाविकालङ्कार-प्रकरणस् ॥ ९४॥

उदात्तालङ्कारः ९५.

(वं॰) – उदात्तमृद्धेश्वरितं श्लाच्यं चान्योपलक्षणम्। सानौ यस्याभवद्यद्धं तद्ध्रजीटिकिरीटिनोः ॥१६१॥

क्रिक्ति (ब्रव०) - इदं श्लाह्यचरितस्यान्याङ्गते उदाहरणम्।

ऋद्र्युदाहरणं यथा-रतस्तम्भेषु संक्रान्तैः प्रतिबिम्बशतैर्वृतः ।

ज्ञातो लङ्केश्वरः कृच्छादाअनेयेन तत्त्वतः ॥ १६१॥ (अ०चं०)-उदात्तमिति ॥ ऋदेः समृद्धेश्वरितमुदात्तमळङ्कारः स्राच्यं चरितम् । अन्यस्योपलक्षणमङ्गं चेत्तद्पि तथा। सानौ शिखरे। ( २३४)

कुवलयानन्दः।

[ अत्युत्तयळङ्कारः ९१] प्रीट

नं

13

यस्य पर्वतस्य । किरीटी अर्जुनः। कुच्छ्रात्कष्टात् । आञ्जनेक

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायामुदात्ता-लङ्कारप्रकरणम् ॥ ९५ ॥

अत्युत्तयलङ्कारः ९६.

(चं॰)-अत्युक्तिरद्धतातथ्यशौयौँदार्यादिवर्णनम्। त्विय दातारे राजेन्द्र याचकाः कल्पशाखिनः॥१६२॥

(कुंव॰)-इयमीदार्यात्युक्तिः। शोर्यात्युक्तिर्यथा-

राजन्सप्ताप्यकूपारास्त्वत्यतापाग्निशोषिताः।
पुनस्त्वद्वेरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः॥
सम्पद्त्युकावुद्वातालङ्कारः।शौर्यात्युकावत्युक्त्यलङ्का

(अ०चं०)-अत्युक्तिरिति लक्ष्यनिर्देशः । अद्भुतं च तद्तथ्यं मिथ्याहः पम् । अकूपाराः समुद्राः ॥ आहुरिति । स्वमते तु तथ्यत्वातथ्यत्वामां भेद इति भावः ।

कुव॰ )-अनयोरनवद्याङ्गि स्तनयोर्जृम्भमाणयोः । अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ अल्पं निर्मितमाकाशमनालोच्येव वेधसा । इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनमण्डलम् ॥

इति सद्सद्धितार्तम्येनातिशयात्युक्त्योभेदः॥१६२॥
(अ० चं०) - अतथ्ये अद्भुतत्विविशेषणस्य कृत्यं दर्शयति -- अनयोरित्यादि कृष्यं एतत्पयं योगेऽप्ययोगोऽसम्बन्धातिशयोक्तिरित्यत्र प्रागुदाहृतम् असदुक्तितारतम्येनेति । अनयोरित्यत्रासदुक्तिमात्रम् । अन्मिति पर्ये त्वत्यन्तासदुक्तिरिति तारतम्येनेत्यर्थः । तथा चाद्धतेति विशेषणाद्वयः नतातथ्यक्र पत्वलाभात्रातिशयोक्तावितव्याप्तिरिति भावः । अत एवा नयोरिति पद्यानन्तरं दण्डिनोक्तम् - "इति सम्भाव्यभेवतिद्वशेषास्यानं संस्कृतम्" इति । एवम् "लोकातीत इवात्यर्थमध्यारोज्य विविश्तितः।

१६। विषया लंकारः १८ ] अलंकारचन्द्रिकासमेतः।

अने के क्षेत्र होनातितुष्यन्ति विद्ग्धा नेतरे यथा ॥ " इत्युक्त्वा 'अहपं निर्मि-तम्' इत्यासुदाहत्य इयमत्युक्तिरित्युक्तमिति च ॥ १६२॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रिकायां कुवलयानन्द्टीकायामत्युत्तय-

लङ्कारप्रकरणम्॥ ९६॥

निहक्त्यलङ्कारः ९७.

वं॰) निरुक्तियोंगतो नाम्नामन्यार्थत्वप्रकल्पनम्। ईदृशैश्वरितेर्जाने सत्यं दोषाकरो भवान् ॥ १६३॥

क्व॰ )-यथा वा-पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा। अद्यापि तत्तुल्यकवरभावा-

ध्याह-

वाभ्यां

हर॥

दि ग

म् • पद्ये

इत्य-

एवा-

यान-तः।

द्नामिका सार्थवती बभूव॥ १६३॥

(अ॰ चं॰ )-निरुक्तिरिति छक्ष्यम् । योगवशान्नाम्नामर्थविशेषाभिधायि-नामर्थान्तरोपवर्णनिमिति लक्षणम् ॥ ईटशैरिति । चन्द्रं प्रति विरहिण्या उक्तिः। ईहरीर्जनसन्तापनरूपैः। दोषाया रात्रेः कर्ता दोषाणामाकरश्च॥ पुरेति । कनिष्ठिकाङ्गुलिविशेषः । अधिष्ठितः कालिदासो यस्यां सा अङ्गुलिविशेषरूपा । अर्थवती न विद्यते कविनाम यस्यां सेत्य-न्वर्थनामवती ॥ १६३॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्दरीकायां निरुत्तय-ळङ्कारप्रकरणम् ॥ ९७ ॥

प्रतिषेधालङ्कारः ९८.

(चंद्रा॰) - प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकीर्तनम्। न यूतमेतिकतव क्रीडनं निशितैः शरैः ॥१६८॥ कुव०)-निर्ज्ञातो निषेधः स्वतोऽतुपयुक्तत्वाद्र्थान्तरं गर्भी-करोति। तेन चारुतान्वितोऽयं प्रतिवेधनामालङ्कारः। उदाहरणे युद्धरङ्गे प्रत्यवतिष्ठमानं शाकुनिकं प्रति विद्गध-वचनम्। तत्र युद्धस्याक्षय्तत्वाभावो निर्ज्ञात एव कीत्र्य-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(२३६)

क्रवलयानन्दः।

[विधि-

I

J

F

मानस्तत्रैव तव प्रागल्भ्यं न युद्धे व्युत्पत्तिप्रहोऽस्तीत्य हासं गर्भीकरोति तच कितवेनाविष्कृतम्। यथा वा-न विषेण न शस्त्रेण नामिना न च मृत्युना। अप्रतीकारपारुष्याः स्त्रीमिरेव स्त्रियः कृताः॥

अत्र स्त्रीणां विषादिनिमित्तताभावः प्रसिद्ध एव की त्र्यमानस्तासां विषाद्यतिशायि ऋौर्यमिति । व्यक्तीकरोतीति स चाप्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकार वद्यो विषादिभ्यस्तासां विशेषं दर्शयता विशेषणेना विष्कृतः ॥ १६४॥

(अ०चं०)-कितवो चूतकृत्। 'धूर्तोऽक्षदेवी कितवः' इत्यमरः। नतु प्रक्रि द्धातुवाद्स्याचमत्कारित्वात्कथमलङ्कारत्वमत आह-निर्ज्ञात इत्यादि। शकुनैः पाशकदीं व्यतीति शाकुनिकः । आविष्कृतमिति ध्वनित्वशंका निवारणम् । एवमग्रेऽपि ॥ १६४ ॥

इत्यलङ्कारचिन्द्रकायां कुवलयानन्द्टीकायां प्रतिषेधालङ्कार-प्रकरणम् ॥ ९८॥

## विध्यलङ्कारः ९९.

(चं॰)-सिद्धस्यैव विधानं यत्तदाहुर्विध्यलङ्कृतिम्। पश्चमोदश्चने काले कोकिलः कोकिलो भवेत् १६५॥

( क्व॰ )-निर्ज्ञातविधानमनुषयुक्तिवाधितं सद्धान्तरगर्भी करणेन चारुतरमिति तं विधिनामानमलङ्कारमाहुः। इ दाहरणे कोकिलस्य कोकिलत्वविधानमनुपयुक्तं सदिति-मधुरपश्चमध्वनिशालितया सकलजनहद्यत्वं गर्भीकरोति। तच पश्चमोद्ञने इति कालविशेषणेनाविष्कृतम्।

( अ०चं० )-पश्चमस्य स्वरविशेषस्योदश्चनमाविष्करणं यत्र ताहशे काले कोकिलः कोकिलो मधुरध्वनिरभवदित्यर्थः। द्वितीयकोकिलपदस्या नुपयुक्तार्थत्वेनार्थान्तरे संक्रमितत्वात् । सक्तलजनत्व्यत्वप्रतीतिश्र 杯: 99]

वोजनम्। एवं च शालितयेत्यन्तरं लिक्षतयेति शेषो बोध्यः। गुर्व-त्रि वर्ध्वितत्वाशङ्कानिवारणाय तच्चेत्यायुक्तम्॥

खल०) - यथा वा-

हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्धिजस्य जीवातवे विसृज गृहसुनौ कृपाणम्। रामस्य गात्रमसि निर्भरगर्भिवत्र-सीताप्रवासनपटोः करूणा कृतस्ते ॥

अत्र रामस्य स्वहस्तं प्रति रामस्य गात्रमसीति वच-सद्रामस्येत्यनेन स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्वं तमनुपयुक्तं गर्भीकरोति । तच निर्भरेत्यादिविशेषणेनाविष्कृतम् । गराप्यनयोविधिनिषेधयोसदाहरणेषु व्यङ्गचान्यर्थान्तर-संक्रमितवाच्यरूपाणि तथापि न ध्वनिभावास्पदानि। स्वोत्तयैव व्यङ्गचिशेषाविष्करणात् । व्यङ्गचाविष्करण चालङ्कारत्वमेवेति प्राक्ष्यस्तुतांकुरप्रकर्णे व्यवस्थित-वात् । पूर्व बाधिती प्रतिषेधी आक्षेपभेदत्वेनीकौ । इह तु प्रसिद्धौ विधिप्रतिषेधौ तत्प्रतिद्वान्द्वनावलङ्कारत्वेन वर्णिताबिति भेदः ॥ १६५ ॥

अ॰चं॰ )-हे हस्तेति । शृद्धतयस्याजनिताधर्मवशादपूर्णायुषि द्विजवा-ल्के मृते तद्वधोद्यतस्य रामस्य स्वहस्तं प्रतीयमुक्तिः। जीवातवे जीव-ताय। शूद्र एव तपश्चरणान्सुनिरिव सुनिस्तस्मिन्कृपाणं खद्गं विस्ज निक्षिप यतो रामस्याकहणस्य गात्रं शरीरमस्ति। निर्भरमतिशयेन गर्भ-बिन्नायाः सीतायाः प्रवासनं निर्वासनं तत्र पटोर्टटस्येत्यर्थः । अत्र रामपदमकरुणत्वरूपार्थान्तरसङ्क्रिमतम् । तदतिशयो व्यङ्ग्यः । स वात्यन्तमित्यनेनोक्तः । ध्वनिभावास्यदानि ध्वनिप्रयोजकानि ॥ व्यव-स्थितत्वादिति । "शब्दार्थशक्याऽऽक्षिप्तोऽपि व्यङ्गचोर्थः कविना पुनः । यत्राविष्क्रियते स्वोक्तया सान्यैवालंकृति ध्वनः ॥" इति ध्वनिकारवच-नेन निर्णीतत्वादित्यर्थः । उक्ताविति "निषेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्वते । आक्षेपोऽन्यो विधौ व्यक्ते निषेधे च तिरोहिते ॥ " इत्येताभ्यां नाहं दूती, गच्छ गच्छसीत्युदाहरणयोः प्रतिपादितावित्यर्थः। प्रसिद्ध-वादाधितप्रतिद्धन्द्वित्वम् ॥ १६५॥

गिरा क्षेत्र विष्य कि विष्य कि विष्य के विषय के

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

विधि-

नाः॥

की मुम्ध

कार्-णेना-

प्रसि-रादि। शंका

411

भीं-3 ति-

ते।

नाले या-

तश्च

(३३Digithzed by Arya Samaj Fo<u>undation Chennal and e</u>Gangotri कुर्वलयानन्दः। हित्वलंकारः १००) ह

हेत्वलङ्कारः १००.

(चन्द्रा॰)-हेतोहेंतुमता सार्द्धं वर्णनं हेतुरुच्यते। असाबुदेति शीतांशुर्मानच्छेदाय सुभुवाम् ॥१६६

( कुव॰ )-यथा वा-

एष ते विद्रमच्छायो मरुमागँ इवाधरः। कस्य ना तनुते तन्वि पिपासाकुलितं मनः॥ माने नेच्छति वार्यत्युपशमे क्ष्मामालिखन्त्यां हिए स्वातन्त्रये परिवृत्य तिष्ठति करौ व्याध्य धेर्ये गते। तृष्णे त्वामनुबध्नता फलमियत्प्राप्तं जनेनामुना यत्स्पृष्टो न पदा स एव चरणौ स्पृष्टं न सम्मन्यते॥ इत्युदाहरणम्॥ १६६॥

q.

3

(अ०चं०)-हेतोरिति॥ हेतुमता कार्येण । मानच्छेदः कार्यम् ॥ ॥ इति । विद्यमच्छायः प्रवालकान्तिर्विगततरुच्छायश्च । मरुर्निर्जलदेशः॥ माने इति । माने नेच्छति अनिच्छति सति । एवमुपशमे वार्यात सति । द्वियां लजायां क्मां भूमिमालिखन्त्याम् । भूम्युल्लेखनस्य तरः नुभावत्वात्। स्वातन्त्रये च परिवृत्य पराङ्मुखीभूय तिष्ठति सितिधेष करौ ज्याध्य मम नानुमतमिति सूचनाय हस्तधूननं कृत्वा गते सित्हे तृष्णे त्वामनुसरतासुना जनेनैतावत्फलं प्राप्तं यत्पादेनापि यो व स्पृष्टः स एव चरणौ स्वीयौ स्प्रष्टुं न सम्यक् मन्यते अनुजानातील न्वयः । अत्र तृष्णारूपहेतुतत्कार्ययोः स्पृष्टमभिधानम् ॥ १६६॥

(चन्द्रा॰) - हेतुहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित्प्रचक्षते। लक्ष्मीविलासा विदुषां कटाक्षा वेङ्कटप्रभोः॥१६०॥

(कुव०)-अत्र च कार्यावश्यंभावतच्छेप्रयादिप्रत्यायना कार्यकारणभेदव्यपदेशः॥

यथा वा-आयुर्वानमहोत्सवस्य विनतक्षोणीभृतां मूर्तिमा न्विश्वासी नयनोत्सवी मृगदशां कीर्तेः प्रकाशः पर आनन्दः कलिताकृतिः सुमनसां वीरिश्रयो जीवितं

१०० <sub>(सबदाय</sub>हंकाराः] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। ( २३९ )

धर्मस्येष निकेतनं विजयते वीरः कलिङ्गेश्वरः ॥ द्वानमहोत्सवायुष्करत्वादिनाऽध्यवसिते राज्ञि

तदायुष्ट्वादिव्यपदेशः ॥ १६७॥

१६६(अ०वं०)-भेदान्तरमाह-हेतुहेतुमतोरिति ॥ केचिद्धटोद्धटप्रभृतयः। तहुक्तम्-" हेतुमता सह हेतोरभिधानभेदता हेतुः " इति ॥ छक्ष्मीति। कराक्षा विदुषां लक्ष्मीविलासा इत्यन्वयः । अत्र विलासहेतोर्विलासा-भिन्नत्वेनाभिधानम् । एवंविधलक्षणायाः प्रयोजनमाह-अत्रेति ॥ कार्या-क्यंभावश्च तच्छैद्रयं चेति विग्रहः। आदिना अपथ्याशनं रोग इत्यादौ कार्यगतोप।देयत्वानुपादेयत्वादिसंग्रहः॥ आयुरिति । वीरः कलिङ्गेश्वरः क्लिङ्गदेशाधिपो विजयत इत्यन्वयः। कीदृशः। दानरूपस्य महोत्स-वस्य आयुरिति । कार्याभित्रत्वेनाभिधानमेवमग्रेऽपि । विशेषेण नतानां क्षोणीभृतां राज्ञां कलिताकृतिर्घृताकारः । वीरिश्रयो वीरलक्ष्म्या तिकेतनं स्थानम् ॥ १६७॥

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणाभिज्ञतत्सदुपाख्यभद्दविष्ठलसूरिवरातमज-श्रीरामचन्द्रसूरिस्तुना वैद्यनाथेन कृतायामळङ्कारचन्द्रिका-ख्यायां कुवलयानन्दटीकायां हेत्वलङ्कारप्रकरणं सम्पूर्णम् ॥ १००॥

वंद्रा॰)-इत्थं शतमलंकारा लक्षयित्वा निद्शिताः। प्राचामाधुनिकानां च मतान्यालोच्य सर्वतः १६८॥ रसवदाचलङ्काराः।

रसभावतदाभासभावशान्तिनवन्धनाः। चत्वारो रसवत्त्रेय ऊर्जस्विच समाहितम् ॥१६९॥ भावस्य चोदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः। अष्टी प्रमाणालंकाराः प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात् । एवं पञ्चदशान्यानप्यलंकारान्विदुर्बुधाः ॥ १७०॥ (कुव०)-तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिव्यं अतो रतिहा-सशोकादिभिश्चित्तरृतिविशेषो एसः। स यत्र परस्याङ्गं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

11 द्वियां र्थे गता

ते॥

HT उदेशा ॥ गरयित य तद-

ति धैयं सतिहै यो न

ातीत्य-

इणी

नमा

T

कुवलयानन्दः।

[ रसवदायलंका वदल

भवति तत्र रसवदलंकारः। विभावातुभावाभ्यामाभा खितो निर्वेदादिस्त्रयस्त्रिशद्भेदो देवताग्रहाशिष्य<sub>हिं</sub>गात पुत्रादावभिव्यज्यमाना रतिश्च भावः । स यत्रापरमाप्रशा स मेयोऽलंकारः॥

(अ०चं०)-भावस्येति॥ निर्वेदादेव्य्भिचारिभावस्येत्यर्थः। प्रत्यक्षप्रमुख प्रत्यक्षाद्याः । ते च प्रत्यक्षातुमानोपमानशब्दार्थापत्यनुपलिधसम्भाति तिह्याख्याः ॥ विभावेत्यादि । रत्यादेरालम्बनोद्दीपनरूपाणि नाम्किगोऽ चन्द्रोदयादीनि कारणानि काव्ये वर्ण्यमानानि विभावयनी व्युत्पत्त्या विभावपदेनाभिधीयन्ते । कार्याणि च कटाक्षरोमाश्वादीवि तथाविधान्येवातु पश्चाद्भवन्तीति व्युत्पत्त्यातुआवपदेन एषामेव काणं हार णां रत्यादिनोत्पादने कर्तव्ये सहकारिभूतान्युत्कण्ठादीनि च व्यभिक रिपदेन विशेषादभितः समन्ततो ये स्थायिनं चारयन्तीति व्युत्पेत एवं रितरासक्त्यंतुरागादिपर्यायवोध्यान्तःकरणवृत्तिः । विकृतिविद्धाः कादिंचेष्टादर्शनजन्या। चित्तस्य विकासक्षपा वृत्तिर्हासः। इष्टनाशानि लाभादिजन्या चित्तवृत्तिः शोकः प्रसिद्धः । आदिपदेन क्रोधोत्साहम् जुगुप्साविस्मयनिवद्गाख्यानां षण्णां परिग्रहः । विशेषपदेन च रायाहे स्थायित्वप्रयोजकं परिपुष्टत्वं कान्ताविषयत्विमतरानङ्गत्वं च विविक्ष तम्। ततुक्तम्-"रत्यादिश्चेन्निरङ्गः स्यादेवादिविषयोऽथ वा। अन्याङ्ग भावभाग्वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक् '' इति स्थायिन एव चाभिक क्तरसत्वम् । यदाहुः—" कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि ग। रत्यादेः स्थायिना लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः॥विभावा अनुभावासः त्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । व्यक्तः स तैर्विभावाद्यः स्थायीभावो स श्य स्मृतः॥" इति । अभिव्यक्तानां च रत्यादीनां रसक्तपाणां क्रमाच्लृङ्गार हास्यकरुणरौद्रवीरभयानकवीभत्साद्धतशान्तरूपविशेषसंज्ञा बोध्याः निर्वेदादिरिति । "निर्वेदग्लानिशङ्काख्यास्तथास्यामद्श्रमाः। आल्सं गेह चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥ त्रीडा चपलता हर्ष आयेष् जडता तथा। गर्वो विषाद औत्सुक्यं निद्रा विस्मृतिरेव च ॥ स्वप्नी विवोधोऽमर्षश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । मतिव्याधिस्तथोनमादस्तथा मर् णमेव च ॥ त्रासश्चेव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । त्रयस्त्रिशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ " इति भरतेनोक्ताः। छजादिना विकारगोपनमवहित्थाख्यो भावः। देवतेत्याद्यपरिपुष्टत्वादेरुपळक्षणम्। रतिरिति चापुष्टहासादैः॥

यहंका बढ्ठकारः १०१] अलंकारचिन्द्रकासमेतः।

मिम्नि )-अनौचित्येन प्रवृत्तो रसो भावश्र रसाभासो भावा-णित्रासिश्रेत्युच्यते स यत्रापरस्याङ्गं तदूर्जस्वित् । भावस्य रस्याप्रशाम्यद्वस्था भावशान्तिः । तस्याः पराङ्गत्वे समाहित-। भावस्योद्गमावस्था भावोद्यः। द्वयोविरुद्धयोर्भावयोः तस्परस्पर्धा भावसन्धिः। बहूनां भावानां पूर्वपूर्वोपमहेनो-विभावशबलता । एतेषां निरंतराङ्गत्वे भावोदयादयस्त्र-नायिक गोंडलङ्काराः ॥

यन्ती वंश)-अनौचित्येनेति॥एतच्चोदाहरणे दर्शयिष्यामः॥ रसवदलङ्कारः १०१.

कार्य वर्ग वर्ग रसवदुदाहर्णम्-मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा क्रम्भसम्भवः। येनैकचुलके दृष्टी दिव्यों ती मतस्यकच्छपी॥ अत्र मुनिविषयरतिरूपस्य भावस्याद्धतरसोङ्गम्। यथा वा-अयं स रसनोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः। ाहभण<u>्</u>र

नाभ्यूक्जघनस्पशीं नीवीविस्नंसनः करः॥

अत्र करुणस्य शृङ्गारोङ्गम् ॥

गदीना

यभिचा

युत्पत्ते:।

विद्धि

गानिह

रत्यादः

वविश-

स्याङ्-

भिन्य-

ने च।

वास्त-

रसः

हुङ्गार-

ध्याः।

ालस्यं

।विश्रो

मर्

ादमी

दिना

णम्।

নি )-मुनिरिति । कुम्भसम्भवोऽगस्त्यः । एकचुळकेन समुद्रे पीयमाने क्तर्गतयोरवताररूपयोर्मतस्यकूर्मयोर्द्शनेन गम्योऽद्भतरसो मुनिप्र-गातिश्यपर्यवस्त्रतया तद्विषयरितपोषकत्वात्तदङ्गिति भावः ॥ गमिति । भूरिश्रवसिंग्चछत्रं हस्तमालोक्य तद्रधूनामुक्तिः । स पूर्वा-भुतोऽयं करः यः काश्वीसमाकर्षणशीलः । नीवी वसनग्रन्थिस्तस्या किसनो मोचक इति स्मर्यमाणया शृङ्गारावस्थया करुणरसपरि-गेषः॥ इति रसवदळङ्कारः॥

प्रयो (भावा ) ऽलङ्कारः १०२. स्वप्नो (व॰)-प्रयोऽलङ्कार एव भावालङ्कार उच्यते। स यथा-कदा वाराणस्याममरतिटनीरोधिस वस-न्वसानः कौषीनं शिरसि निद्धानोऽअलिपुटम्। अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन पसीदेत्याक्रोशात्रिमिषमिव नेष्यामि दिवसान् ॥ 38

(282)

[ ऊर्जस्विदलंकारः १०१ प्राव क्वलयानन्दः।

4

इत

37

अ० मि

स्य

ना

इ

(बु

अत्र शान्तिरसस्य कदेतिपदस्रचितचिन्ता ख्यो व्यक्ति चारिभावोऽङ्गम्। भार

यथा वा--

वित अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः स्तानेतानिप विश्वती किमपि न श्रान्तासि तुभ्यं ना आश्रयंण मुद्दर्मुद्दः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्भव-क्व स्तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजौ वाचस्ततो मुद्रिता। अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य वसुमतीविषयरतभावोऽह्म

(अ० चं०) - कदेति ॥ निमिषमिव दिवसान्कद्। नेष्यामीत्यन्वयः। भीशा काश्यां गंगातीरे वसन्। अये इत्यादेरिति क्रोशन्नित्यनेनान्वयः॥आक चा इति ॥ स्फारा विस्तीर्णाः । प्रस्तौमि प्रसञ्जयामि । भुवः पृथिया इमां भुवं विभ्रद्धारयमाणः ॥ इति प्रेयो ( भावा ) ऽलङ्कारः॥

उर्जस्विदलङ्कारः १०३.

( कुव० )-ऊर्जस्विद्यथा-

त्वत्रत्यिवसुन्धरेशतरुणीः सन्त्रासतः सत्वरं यान्तीवींर विलुण्ठितुं सरभसं याताः किराता वने। तिष्ठन्ति स्तिमिताः प्ररूटपुलकास्ते विस्मृतोपक्रमा स्तासामुत्तरलैः स्तनैरतितरां लोलैरपाङ्गरिप ॥ अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य शृङ्गाररसाभासोङ्गम्। यथा वा-त्विय लोचनगोचरं गते

सफलं जन्म नृसिंह भूपते। अजनिष्ट ममेति साद्रं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥

अन कवेः प्रभुविषयस्य रतिभावस्य तद्विषयद्विषद्र प्र

रतिरूपो भावाभासोऽङ्गम्।

( अ० चं० )-त्वत्प्रत्यर्थीति ॥ हे वीर सन्त्रासतो भयाद्वने सत्वरं गर्व तीस्तव प्रत्यर्थिनः शत्रवो वसुन्धरेशा भूपास्तेषां तहणीविंडि याताः किराता भिल्लाः तासां तहणीम्। मुन्तरलैरतिचपलैः स्तर्नरि रामतिशयेन लोलैश्चश्चलैरपाङ्गैनैत्रप्रान्तेश्च तैः स्तिमिताः स्तब्धाः मी

रिक्ष भावोऽलंकारः १०५] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (283)

व्यक्तिमाश्चा विस्मृत उपक्रमो छुण्ठनरूपो यस्तादशास्तिष्ठन्तीत्यन्वयः। त्र शृङ्गारस्याननुरक्तराजवनिताविषयत्वादनौचित्येन प्रवृतिरित्या-भासक्रपत्वम् ॥ त्वयीति । अजनिष्ट अभूत् । युधि संग्रामे ॥ तद्विष-वित । प्रभुविषया द्विषद्गणस्य या रतिस्तद्रूप इत्यर्थः । अत्र शत्रुविषयक-तिक्षपानौचित्येन प्रवर्तितत्वाद्भावस्याभासत्वम्॥ इत्यूर्जस्विद्रुङ्कारः॥

समाहितालङ्कारः १०४.

<sub>इव०</sub>)-समाहितं यथा-

पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैर्य मयालम्बितं

किं मां नालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रितः। श्यन्योन्यविलक्ष्यदृष्टिचतुरे तस्मित्रवस्थान्तर

सन्याजं हसितं मया धृतिहरो मुक्तस्तु वाष्पस्तया॥

अत्र शृङ्गारस्य कोपशान्तिरङ्गम्॥

अ॰ चं० )-पश्याम इति॥ नायकस्य स्वमित्रं प्रति नायिकावृत्तान्तोक्तिः। मिय तूर्णांभूते किमियं प्रपद्यते कुरुते तत्पश्याम इत्यभिप्रायेण मया स्येयं मौनरूपमालम्बितमङ्गीकृतम्। पश्याम इति बहुवचनं सखीसमा-गभित्रायम् । एवं तयाप्ययं खलु शठो मां किमिति नालपित भाषत इति कोप आश्रितः । इत्यन्योन्यं परस्परम् । विलक्ष्या लक्ष्यरहिता या रिष्ट्रस्तत्र चतुरे। सन्याजं निमित्तान्तरन्याजसहितम्॥इति समाहितः॥

भावोलङ्कारः १०५.

कुव० )-भावोद्यो यथा-तद्य विश्रम्य द्यालुरेधि म दिनं निनीषामि भवद्विलोकिनी। अद्शि पादेन विलिख्य पत्रिणा तवैव रूपेण समः स मित्रयः॥

अत्र नलं प्रति द्मयन्त्या औत्सुक्यरूपभावस्योद्य-

शृङ्गाररसस्याङ्गम्। अ॰चं॰ )-तिद्ति ॥ एधि भव । निनीषामि नेतुमिच्छामि । यतस्तवैव हपेण समः स मित्रयो नलः पत्रिणा हंसेन पादेन विलिख्य अ-देशि दंशितः॥ इति भावोऽळङ्कारः॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

धय-यं नम

द्रता। ोऽङ्ग

कीहश थिल्या

इने।

T-

वहण्

गन्ध ब्रिड्डि 計

ाः मोहः

(888)

कुवलयानन्दः । [ भावोशवलालंकारः १०७]

क्

भावसन्ध्यलङ्कारः १०६.

( कुव॰ )-भावसन्धिर्यथा-

एकाभृत्कृसुमायुधेषुधिरिव प्रव्यक्तपुंखावली जेतुर्भङ्गलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली। लोलाक्षीं क्षणमात्रभाविविरहक्केशासहां पश्यतो द्रागाकर्णयतश्च वीर भवतः प्रौढाहवाडम्बरम्॥ अत्र रमणीप्रेमरणौत्सुक्ययोः सन्धिः प्रभुविषयमा वस्याङ्गम्॥

(अ० चं०) - एकेति ॥ हे वीर क्षणमात्रेण युद्धप्रस्थानाद्भावी यो विरक्षे शस्तदसिहण्णुं लोलाक्षीं दियतां पश्यतस्तथा प्रौढसङ्कामाडम्बरमाक र्णयतश्च भवतः एका कपोळस्थली द्राक् शीव्रं पुलकेः क्रसुमायुधस्य मद्गस्येष्ठिस्तरुणीव प्रव्यक्ता पुङ्कावली शरपुङ्कपंक्तिर्यत्र तथाभूताः भूत् । अन्या द्वितीया जेतुर्जयशीलस्य मङ्गलपालिका मङ्गलक्ष पालिका या क्रशकाशादिनिर्मिता उभयपार्श्वस्थस्तम्भवृक्षादिषु वर्षे मार्गपालीति प्रसिद्धा तद्वद्दभूदित्यर्थः । अत्र प्रेमपदोक्ताया रतेरपि पुष्टत्वाद्भावक्रपत्वं बोध्यम् ॥ इति भावसन्ध्यलङ्कारः ॥

भावशबलालङ्कारः १०७.

( कुव॰ )-भावशबलं यथा-

काकार्य शशलक्ष्मणः क च कुलं भ्र्योऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्। किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतिधियः स्वनेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यित॥ अत्र वितकौतसुक्यमितस्मरणशंकादैन्यधृतिचिन्ताः

शबलता विप्रलम्भशृङ्गार्स्थाङ्गम् ॥ विकास विप्रलम्भशृङ्गार्स्थाङ्गम् ॥ विकास विप्रलम्भशृङ्गार्स्थाङ्गम् ॥ विकास विद्यानी देववानी राज्ञो ययाते विद्यानी देववानी राज्ञो ययाते विद्यानी देववानी देववानी राज्ञो ययाते विद्यानी देववानी देववानी राज्ञो ययाते विद्यानी देववानी देववानी राज्ञे विद्यानी स्वास्थानी स्वास्था

१०७] अलंकारः १०९] अलंकारचिन्द्रकासमेतः। (२४५)
जीति दैन्यम्। हे चेतः स्वास्थ्यमुपैहीति धैर्यम्। कः खल्ल धन्यो युवा
तरुणोऽधरं धास्यति चिन्ता। विप्रलम्भो वियोग इति पर्यायौ॥ इति
भावशबलम्॥

प्रत्यक्षालङ्कारः १०८.

कृव० )-प्रमाणालंकारे प्रत्यक्षं यथाक्रान्तकान्तवद्नप्रतिविम्बे
भग्नबालसहकारसुगन्धो ॥
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते
निर्विवार मधुनीन्द्रियवर्गः ।
वा-किं तावत्सरिस सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुखमवभासते युवत्याः ।
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्विद्बोकैबेकसहवासिनां परोक्षैः ॥

पूर्वत्र प्रत्यक्षमात्रमत्र तु विशेषद्शीनजन्यसंशयोत्तर-

प्रत्यक्षमिति भेदः॥

1 1

यभा

वरहरू

रमाकः ायुधस्य

ाभूता:

लहण

वद्रा

नेरपरि-

ना

[ ]

T

11

IKIF.

द्रस्य एव

गम्।

वप्रे

(अ०चं०) - क्रान्तेति ॥ इन्द्रियाणां वर्गः समृहः । मधुनि मये निर्विवार निर्वृतिं प्राप । कथंभूते । सङ्क्रान्तिप्रमुखप्रतिविन्वे । भग्नकोमला-प्रपल्लववरसुगन्धौ स्वादुनि आस्वाये प्रकृष्टनाद्युक्तभ्रमरयुते शीत-स्पर्शे चेति । अत्रेन्द्रियतृष्त्या तज्जन्यप्रत्यक्षमलङ्कारः ॥ किमिति । आराद् दूरे । इति क्षणं सन्दित् कश्चिद्धकसहवासिनां कमलानां परोक्षेरदृश्ये-विज्वोकः मानात्प्रयकथालापे 'विज्वोकोऽनाद्रिक्रया' इत्युक्तलक्षणेर्हा-विव्शेषमुंखमिति निश्चिकाय निर्णीतवान् ॥ इति प्रत्यक्षम् ॥

अनुमानालङ्कारः १०९.

क्वलः)-अतुमानं यथा-

यथा रन्ध्रव्योस्रश्चलजलद्धूमः स्थगयति
स्फुलिङ्गानां रूपं द्धाति च यथा कीटमणयः।
यथा विद्युज्ज्वालोहसितपरिपिङ्गाश्च ककुभस्तथा मन्ये लग्नः पथिकतहृष्युष्टे स्मरद्वः।

(284)

कुवलयानन्दः । [ अनुमानालंकारः १०९] ह्य

TIF

प्रय

कव

यथा वा-

यत्रैता लहरीचलाचलहशो व्यापारयन्ति भुवौ यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी मर्मस्पृशो मार्गणाः। तच्चक्रीकृतचापपुङ्खितशरप्रेङ्खत्करः क्रोधनो धावत्यप्रत एव शासनधरः सत्यं तदासां स्मरः॥ पूर्व रूपकसङ्कीर्णमिदमतिशयोक्तिसङ्कीर्णमिति भेदः।

( अ० चं० )-यथेति ॥ यथाशब्दा अनुमानार्थाः । 'यथाशब्द्स्तु निह्यिः स्तुल्ययोगानुमानयोः।' इति विश्वकोशात् । तथा च चपलजलको धूमोव्योम् आकाशस्य रन्ध्रमवकाशं यस्मात्स्थगयति तस्माच कीर-मणयः खद्योताः स्फुलिङ्गानां रूपं द्धति धारयन्ति । यस्माञ्च विष् द्र्पाभिज्वांलाभिरुल्लिताः प्रकाशीभूताः परीतः पिङ्गवर्णाश्च कुभी दिशस्तस्मात्पथिकरूपाणां तरूणां खण्डे समूहे समरलक्षणो द्वा मिर्लम इति मन्ये इत्यन्वयः ॥ प्रयोगस्तु पथिकतरुखण्डं स्मरदावा-नलवत् व्योमव्यापिजलद्धूमवत्त्वादित्यादिवींध्यः॥ यत्रैता इति। हरू रीवचळाचळाश्चश्वळा दशो यासां ता एताः कामिन्यो यत्र जने भूळती व्यापारयन्ति प्रेरयन्ति तत्रैव श्रूसंज्ञाविषय एव यद्यस्मादमी मर्मस् र्शिनो वाणाः सन्ततं पतन्ति तत्तस्मान्मण्डलीकृते योजितमुखा ये शरास्तेषु प्रेङ्खंश्चपलः करो यस्य ताहशः क्रोधन स्मरः शासनमाज्ञा तद्धारक आसामग्रतो धावतीति सत्यमित्यन्वयः। अतिशयोक्तीति । मार्गणत्वेन दशामध्यवसानादिति भावः । प्रयोगसु एताश्वकीकृतचापं सदा पुरोधावदाज्ञाकरमदनकाः मर्मभेदिबाणपा ताश्रयभ्रसंज्ञास्थानकत्वादिति बोध्यः॥

( कुव॰ )-शुद्धातुमानं यथा-

विलीयमानैर्विहर्गेर्निमीलद्भिश्च पङ्कजैः। विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रिकि

यथा वा-

सौमित्रे नतु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जृम्भते चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलिते। वत्सैतद्विदितं कथं तु भवता धत्ते कुरङ्गं यतः कासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानिके॥ ०१। द्वप्रमाणालङ्कारः १११। अलंकारचन्द्रिकासमेतः । (२४७)

्वं )-एंव निलीयमानैरित्यत्रापि । अयं कालः सूर्यास्तमयवान् विक्षितिलीयमानताद्याश्रयत्वादिति । रिवरस्तगमनवान् तादशकाल-सम्बन्धत्वादिति वा प्रयोगो क्षेयः ॥ सौमित्रे इति । विरहातुरस्य रामस्य लक्ष्मणं प्रत्युक्तिः । अत्राप्ययं चन्द्रः कुरङ्गधारित्वादिति प्रयोगः॥ इत्यनुमानम् ॥

उपमानालङ्कारः ११०.

। कृव०) उपमानं यथा-निक्रि नां गोहिणीं विजा

लहपो

कीर

विद्यु-

ककुभो दवा-

दावा-

1 88-

श्रूलता र्भस्प-

खिता

तोधन।

वयः॥

गस्त

णपा-

ति।

तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले। यस्तिन्व तारकान्यासः शकटाकारमाश्रितः॥

अत्र मन्मथिमवातिसुन्दरं दानवारिमिव दिव्यतेजसम् । शैलराजमिव धैर्यशालिनं विद्या वेङ्कटपतिं महीपतिम् ॥

पूर्वोदाहरणे उपमानभूतमितदेशवाक्यं दर्शितम् । अत्रातिदेशवाक्यार्थसादृश्यप्रत्यक्षरूपमुपमानं फलेन सह दर्शितमिति विशेषः ॥

अ०चं०)-तामिति ॥ तारकाणां न्यासः स्त्रिवेशः शकटस्याकारं सं-स्थानमाश्रितस्तां रोहिणीं विजानीहीत्यितदेशवाक्यार्थज्ञानिमहोपमा-नम् । इयं शकटाकारनक्षत्रव्यक्तिः रोहिणीपदवाच्येत्युपिमातिं प्रति-कर्रणत्वात् ॥ अत्रेति । अत्र एषु राजसु मध्ये मन्मथिमवातिसुन्दरं म-हीपतिं वेङ्कटपितसंज्ञं वेद्मीत्याद्यन्वयः । दानवारिर्विष्णुः शेळराजं हरं धैर्यशाळिनं मदनशासकत्वात् ॥ प्रत्यक्षरूपिमिति । सादृश्यविशिष्ट-पिण्डप्रत्यक्षस्यापि फळायोगव्यविच्छत्रत्वेन कारणत्वादिति भावः । फळेन उपमितिकूपेण ॥ इत्युपमानम् ॥

शब्दप्रमाणालङ्कारः १११.

क्वि )-शब्दप्रमाणं यथा-

वित्रृण्वता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्। यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति॥ अत्र शिवः परमेष्ठिनोऽपि कारणमित्यत्र श्रुतिरूपंश ब्द्रप्रमाणमुपन्यस्तम्। एवं श्रुतिपुराणागमलोकिकवाम्य रूपाण्यपि शब्द्रप्रमाणान्युदाहरणीयानि॥

(अ०चं०)-विवृण्वतेति ॥ कुमारसम्भवे बहुवेषं हरं प्रति पार्वत्या हरः मुक्तिः । वरदोषं प्रकाशयतापि स्खिलितान्तः करणेन त्वया ईशं महा देवं प्रति एकमलक्ष्यजन्मत्वं साधूक्तम् । यतो यमीशमात्मभुवो ब्रह्म णोऽपि कारणमामनन्ति वेदाः स कथं लक्ष्यः प्रभव उत्पत्तिस्थानं भूत्य यस्य ताह्यभविष्यतीत्यन्वयः । विवक्षतेति क्वचित्पाठो वक्तमिच्छतेति होतं तद्र्थः ॥ इति शब्दप्रमाणम् ॥

0चं0

iğ I

ख ०

र्ला

ति

अ

स्मृत्यलङ्कारः ११२. (कुव०)-तत्र स्मृतिर्यथा-

बलात्कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृतानि वः। सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरत्रवीत् ॥ पूर्व श्रुतिरभिमतार्थे प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता । इह तु स्मृ तिरनभिमतार्थे तदूषणपरेण प्रमाणतया नीतेति भेदः। आचारात्मतुष्ट्योरपि मीमांसकोक्तधर्मप्रमाणयोर्वेदशब्दा नुमापकतया शब्दप्रमाण एवान्तर्भावः। तत्राचारप्रमाणं यथा-

महाजनाचारपरम्परेहशी स्वनाम नामाददते न साधवः। अतोऽभिधातुं न तदुत्सहे पुन-र्जनः किलाचारमुचं विगायति॥

(अ०चं०) - बलादिति। नास्तिकोक्तिरियम्। हे जनाः पापानि बलीन् रकुरुत तानि च पापानि वो युष्माकमकृतान्येव भवन्तु। यतो बलीन् तकारेण कृतान्सर्वानर्थान्मनुरकृतान्ववीदित्यन्वयः। तदूषणपरेण स्विभिमतार्थदूषणपरेण। आत्मनस्तुष्टिः प्रीतिर्वेकत्पिके विषये "गर्भाष्ट्रमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्।" इत्यादौ प्रमाणमित्युक्तम्॥ महाजनेति। दमयन्तीं प्रति नलस्योक्तिः। नाम वितर्के। नाददते व गृहंति। आचारमुचमाचारत्यागिनं विगायति निन्दति॥ इति स्मृतिः॥

आत्मत्रष्टिप्रमाणालङ्कारः ११३.

ao)-आत्मतुष्टिप्रमाणं यथा-असंशयं क्षत्रपरित्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। वियो सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणस्य वृत्तयः ॥ इय-

**q** 5

1

村

दः।

ब्दा-

ला

र्भा-

I II

ने न

1: 11

अत्र दुष्यन्तेनात्मतुष्ट्या शकुन्तलापरिम्रहस्य धर्म्यत्वं महा-ब्रह्म. स्यान्ध्रत्यनुमतमनुमीयते । एवं श्रुतिलिङ्गादिकमपि मीमां-छतेति होकं प्रमाणं सम्भवदिहोदाहर्तव्यम् ॥

paio )-असंशयमिति ॥ क्षत्रेण क्षत्रियेण परिग्रहे क्षमा योग्या यत आर्य हं मम मनोऽस्यां शकुन्तलायामभिलाषशीलम् । पदेषु विषयेषु॥आ०॥

श्चत्यलङ्कारः ११४.

व॰)-तत्र श्रुतिर्यथा-त्वं हि नाम्नेव वरदो नाधत्से वरमुद्रिकाम्। न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थे लिङ्गमान्द्रियते बुधैः ॥ अत्र करिगिरी खरस्य वरद इत्यभिधानश्रुत्या सर्वाभि-रुषितदातृत्वं समर्थितम्। लिङ्गं यथा-

विदितं वो यथा स्वार्था न मे काश्चित्प्रवृत्तयः। नतु मूर्तिभिरष्टाभिरित्थंभूतोऽस्मि स्चितः॥ अत्र शिवस्य श्रुतिप्रसिद्धसर्वोपकारकपृथिव्याद्यष्टमू-क्षत्र तिपरिप्रहालिङ्गेन तत्प्रवृत्तीनां लोकानुप्रहैकप्रयोजनत्वं ला समर्थितम् । लिङ्गस्य मृलभूतवेदानुमापकतया वैदिकश-ब्दप्रमाण एवान्तर्भावः। एवं लौकिकलिङ्गानामपि लौ-किकशब्दोत्रायकतया लौकिकशब्दप्रमाण एवान्तर्भावः॥ अ०चं०)-त्वं हीति ॥ वरमुद्रिकां वरमुद्रां नाधत्से न धास्यसि । श्रुतिवरद्संज्ञारूपा लिङ्गं गमकम्। पक्षे श्रुत्या तृतीयादिरूपया प्रक- जुन्वालयानन्त् । श्रित्यलङ्कारः ११ क्षावि षेण शीव्रं सिद्धेऽथे अङ्गाङ्गीभावे सित लिङ्गमर्थप्रकाशनसामर्थ्यः माद्रियते । यथा 'ऐन्द्र्या गार्हवत्यमुपितष्ठते' इति श्रुत्या गार्हवत् स्थाने विनियुक्तस्य मन्त्रस्येन्द्रप्रकाशनसामर्थ्यरूपेण लिङ्गेनेन् स्थाने विनियोगो नाद्रियत इत्यर्थः । किरिगिरीश्वरः कालहस्तीश्व विदित्तिमिति । इत्थंभूतः परार्थेकवृत्तिकः । अत इत्यस्य चेष्टारूपं ग णान्तरं नाशङ्कनीयमित्यग्रेतनेनान्वयः ॥

य

30

(कुव०)-अतः।

लोलब्र्लतया विपक्षदिग्रपन्यासे विधूतं शिर् स्तवृत्तान्तपरिक्षणे कृतनमस्कारो विलक्ष्यस्थितः। ईषत्ताम्रकपोलकान्तिनि मुखे दृष्ट्या नतः पाद्योः वं रुत्सष्टो ग्ररुसन्निधावपि विधिर्द्धाभ्यां न कालोचितः इत्यादि चेष्टारुपं प्रमाणान्तरं नाशङ्कनीयम्। कचिच्छव्दप्रमाणकल्पनया चमत्कारो यथा--किमसुभिग्लिपितेर्जड मन्यसे मायि निमज्जतु भीमसुतामनः। मम किल श्रुतिमाह तद्धिकां

नलमुखेन्दुपरां विबुधस्मरः ॥ अत्र म्रियमाणानां मनश्चन्द्रं प्रविशतीत्येतद्र्थिकायाः कु तेर्नलमुखचन्द्रविषयत्वे कल्पिते तथा व्याख्यातस्मरवास्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम् ॥

(अ०चं०) - लोलिदिति॥ गुरूणां सिन्निधाविप द्वाभ्यां नायकाभ्यां सम्यो चितो विधिनोंत्सृष्टः । तथा लोलद्भूलतया नायिकया विपक्षस्य स्व त्न्यादेदिश उपन्यासे तत्सकाशादागतोऽसीति सूचने कृते नायकेन नेति सूचनाय शिरो विधूतं सञ्चालितम् । ततस्तद्भूनान्तपरीक्षणे नार्टि कया कृते सत्यकृतनमस्कारो विलक्ष्य एव स्थितः । तत ईषताश्च कपोलकान्तिर्यस्य तादशे नायिकाया मुखे कोपातिशयाजाते स्व तत्पाद्योद्धिपातेनैवानतः प्रणत इति ॥ किमसुभिरिति । व्याख्यात् प्राक् ॥ तथेति । नलमुखचन्द्रविषयत्वव्याख्यातुः स्मरस्येत्यर्थः । तद्भी सिद्धत्वात्किष्टिपतिनिति भावः ॥ इति शब्दः ॥ इति श्रुत्यलङ्कारः ॥ ११ वार्लकारः ११७] अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (२५

अर्थापत्यलङ्कारः ११५.

रथंह

नेन्य शिश्व

पं मा

िश्र-

वियं

मयो-

सप

नेति

ताक्ष

स्रति यातं

**चा**-

त्रं)-अर्थापत्तिर्यथातिर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि ।
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥
यथा वा-व्यक्तं बलीयान्यदि हेतुरागमादपूर्यत्सा जलिं न जाह्नवी ।
गङ्गोद्यनिर्भर्तिसतशम्भुकन्धरा
स्रवर्णमर्णः कथमन्यथा स्यात् ॥

यों वं०)-निर्णेतुमिति ॥ अस्तीति निर्णेतुं शक्यमित्यन्वयः । व्यक्त-क्ति हेतुस्तर्कः । यदि व्यक्तं प्रकटं वलीयान् तदा सा जाह्नवी जल-भे नापूरयत् । अन्यथा पूरणे सित अर्णः समुद्रस्य जलं गङ्गोवैर्निर्भ-सितं तिरस्कृतं सच्छम्भुकण्ठसमानवर्णे नीलं कथं स्यादित्यन्वयः। स्यर्थापत्तिः॥

अतुपलब्ध्यलङ्कारः ११६.

इव०)-अनुपलिधर्यथारफुटमसद्वलग्नं तिन्वि निश्चिन्वते ते
तद्नुपलभमानास्तर्कयन्तोऽपि लोकाः।
कुचिगिरिवरयुग्मं यद्विनाधारमास्ते
तदिह मकरकेतोरिन्द्रजालं प्रतीमः॥

३० चं० )-स्फुटमिति ॥ हे तन्वि तर्कयन्तस्तर्कशीला अपि लोकास्त-दवलग्नमनुपलभमाना अपश्यन्तस्तवावलग्नं मध्यमसिद्ति स्फुटमेव निश्चिन्वते । कुलपर्वतश्रेष्ठयुग्मत्वेनाध्यवसितं स्तनद्वनद्वमाधारं विना पदास्ते तन्विह मकरध्वजस्येन्द्रजालं मायाचिरतं प्रतीम इत्यन्वयः । इत्यनुपलिधः ॥

सम्भवालङ्कारः ११७.

हुव॰ )-सम्भवो यथा-अभृतपूर्व मम भावि किं वा सर्व सहे में सहजं हि दुःखम्। (२ फ्रिक्)tilged by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कुवलयानन्दः। सम्भवालङ्गारः ।

किं तु त्वद्ग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽतुरूपः॥

यथा वा-

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्त्रति नैष यत्नः। उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिविंपुला च पृथ्वी॥

त्था

10

अ

(अ० चं०) – अभूतेति ॥ ईश्वर प्रति भक्तस्योक्तिः । पूर्वमभूतमभूतपृत्ति तादृशं मम किं वा भावि न किश्वित्सर्व शीतातपादि द्वन्द्वं सहे। हिर्मस्य यतो मम सहजमेव दुःखमस्ति किंतु हे नाथ ते तव शरणागतान् व्यतो मम सहजमेव दुःखमस्ति किंतु हे नाथ ते तव शरणागतान् व्यत्ते मम सहजमेव दुःखमस्ति किंतु हे नाथ ते तव शरणागतान् व्यव्या माणसिद्धस्य कथन् व्यव्या । अत्र दुःखादेः सम्भवाख्यप्रमाणसिद्धस्य कथन् ये नामेति भवभूतेहक्तिः । नामेति कुत्सने । 'नाम प्राकाश्यसम्भाष्ट्रकृत्वं कोधोपगमकुत्सने ।' इत्यमरः । किमपीति । काकुर्न किमपीत्यर्थः विष्कृत्य काव्यानर्माणस्त्रपः । मम कोऽपि समानधर्मा सहशो य उत्पत्सने अस्ति वा तं प्रति यत्नः । हि यस्मान्निरवधिरयं काव्यः पृथ्वी चिष्कृते केति क्रमेण योज्यम् । अत्र काव्यो ह्ययमित्यादिना सोपपत्तिकं सम्भवाख्यप्रमाणमुपदर्शितम् ॥

( कुव॰ )-यथा वा-

श्रातः पान्थ कुतो भवात्रगरतो वार्ता नवा वर्तते बाढं बूहि युवा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रियां जीवति । सत्यं जीवति जीवतीति कथिता वार्ता मयापि श्रुता विस्तीर्णा पृथिवी जनोऽपि विविधः किंकिन सम्भाव्यते ॥

अत्राद्योदाहरणे अभूतपूर्व मम भावि कि वेति सम्भ विषयाणि द्वार्थो दिशतः । द्वितीयोदाहरणे सम्भवीपण दकं कालानन्त्यादिकमपि दिशितम् । तृतीयोदाहरणे इ सम्भवोऽपि कण्ठोक्त इति भेदः ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ः ११ कारसंसृष्टिः ११९ ] अलंकारचन्द्रिकासमेतः ।

ao )-भ्रातिरिति ॥ पथिकं प्रति ग्रामस्थस्य प्रश्नः । कुत इत्यनन्त-ागत इति शेषः । नगरादित्युत्तरम् । वार्तेति पुनः पूर्वस्य प्रश्नः। हमित्युत्तरमङ्गीकारे । अस्तीत्यर्थः । ब्र्हीति पूर्वस्योक्तिः । युवेत्यादि व्यवचनम् । सत्यं जीवतीति पुनः पूर्वस्य प्रश्नः । जीवतीत्यादि सर्वे व्यवचनम् ॥ इति सम्भवः॥

ऐतिह्यालङ्कारः ११८.

वः )-ऐतिह्यं यथा-कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे। एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशताद्पि॥

अत्र लोकिकी गाथेयमित्यनिर्दिष्टप्रवक्तकप्रवादपारंप-

है। हिर्ग्हपता दिशता।।

1भूतपूर्व

यर्थः

पंतस्यते

विपु-म्भवा-

FH.

पा

तु

गतानं ₀चं०) –अनिर्दिष्टप्रवक्तृकेति । अनिर्दिष्टो विशेषतोऽनुक्तः प्रवक्ता यस्ये-वा ता वर्थः। एवं चैतदेवैतिह्यलक्षणिमिति दर्शितम्॥ इत्यैतिह्यालङ्कारप्रकरणम्॥ थनम्(

भावक्षित्र )-अथैतेषामलङ्कारणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लौ-किकालङ्काराणां मेलन इव चारुत्वातिशयोपलम्भात्रर-सिंहन्यायेन पृथगलङ्कारावस्थितौ तन्निर्णयः क्रियते। तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालङ्कारमेलने संसृष्टिः। नीरक्षीरन्यायेनास्फुटभेदालङ्कारमेलने सङ्करः। स चाङ्गा-ङ्गीभावेन समप्राधान्येन सन्देहेन एकवाचकानुप्रवेशेन चतुर्विधः । एवं नृसिंहाकाराः पश्चालङ्काराः ॥

अ०चं० )-यथासम्भवमिति ॥ संसृष्टिसङ्कराभ्यां द्वयोस्तद्धिकानां वेति यथासम्भवमित्यर्थः ॥ स्फुटेति । स्फुटमवगम्यमानो भेदो येषामिति विग्रहः। एकस्मिन्वाचकेऽनुप्रवेशोऽवस्थितिः। एतत्सर्वमुदाहरणे व्य-

ते ग क्तीभविष्यति ॥

अलङ्कारसंसृष्टिः ११९

कुव॰ )-तत्रालङ्कारसंसृष्टिर्घथा-कुसुमसौरभलोभपरिश्रम-द्भगरसम्भ्रमसम्भृतशोभया।

[ अङ्गाङ्गिभावसंकता अंका

ारा

त्यंर

गज

तथ त₹

7

त्वा

प्रध

वि

पच

यारि

त्वा

सा

द्यश

मि

एत

शे

कु

चलितया विद्धे कलमेखला-कलकलोलकलोलहशान्यया॥ अत्र शब्दालङ्कारानुप्रासयमकयोः संसृष्टिः। लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षन्तीवाञ्चनं नभः। असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता । अत्रोत्प्रेक्षयोरुपमायाश्चेत्यर्थालङ्काराणां संसृष्टिः। आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य। पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जु-मञ्जीरसिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः॥

अत्र शब्दार्थालङ्कारयोरनुप्रासोपमयोः संसृष्टिः॥ (अ०चं०)-कुसुमेति॥ माघे ऋतुवर्णने पद्यमिदम्। अन्यया कराषि वनितया चलितया कलस्वरो मेखलायाः काश्र्याः कलकलः कोलाली अवन विद्धे। किम्भृतया। कुसुमसौरभलोभेन परिभ्रमतां भ्रमराणां सम्बे अवे मेण त्वराविशेषेण सम्भृता समृद्धा शोभा यस्यास्तया अल्का लोला कृती यस्यां तादृशी दृग्यस्यास्तथाभूसयेति ॥ आनन्देति । आनन्देन मन्थरं यथा स्यात्तथा। पुरन्द्रेणेन्द्रेण मुक्तमर्पितं माल्यं यत्र ताहशं महिषा-सुरस्य मौली मस्तके हटेन निहितं मञ्जु मनोज्ञं मञ्जीरस्य नूपुरस्य सिञ्जितं रणितं यत्र तादृशमनोरममम्बकायाः पाद्मञ्जलमञ्जलहशं चरणं नोऽस्माकं विजयाय भवत्वित्यन्वयः। अत्र पादाम्बुजिमत्युपित-समास एव न तु मयूरव्यंसकादिवत्पाद एवाम्बुजमिति । तथा सत्य-म्बुजप्राधान्ये मञ्जीरसिञ्जितान्वयायोगादित्युपमैव ज्ञेयम् ॥ इति संसृष्टिः ॥

अङ्गाङ्गिभावसङ्करालङ्कारः १२०. ( कुव॰ )-अङ्गाङ्गिभावसङ्करी यथा-तलेष्ववेपन्त महीहहाणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्। शशाङ्कासिंहेन तमोगजानां छ्नाकृतीनामिव गात्रखण्डाः॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। संकरा क्षारः १२०]

अत्र शशाङ्किसिहेनिति तमोगजानामिति च रूपकम् । ह्यप्यत्र शशाङ्क एव सिंहस्तमांस्येव गजा इति मयूर-व्यंसकादिसमाश्रयणेन रूपकवच्छशाङ्कः सिंह इव तमांसि तजा इवेत्युपिमतसमासाश्रयणेनोपमापि वक्तुं शक्या। तथापि ख्नाकृतीनामिति विशेषणातुगुण्यादूपकसिद्धिः। तस्य हि विशेषणस्य प्रधानेन सहान्वयेन भाव्यं त तु गुणेन ''गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः सम-वात्'' इति न्यायादुपमितसमासाश्रयणे तस्य पूर्वपदार्थ-प्रधानत्वाच्छशाङ्कस्य तमसां च प्राधान्यं भवेत्। तत्र न विशेषेण मुख्यार्थान्वयस्वारस्यमस्ति । स्वरूपानशरूपो-पचरिताकृतिलवनकर्तत्वकर्मत्वान्वयसम्भवेऽपि मुख्यार्था-न्यापि न्वयस्वारस्यमेवाद्रणीयम् ॥

हिल्ले अंग्चं )-तलेष्विति ॥ तदा मारुतकम्पितानां महीरुहाणां तलेषु छाया तम्ब्रिवेपन्त कम्पमाना आसन्। तत्रोत्प्रेक्षते। शशाङ्करूपेण सिहेन छिन्ना-लोल कृतीनां तमोलक्षणगजानां शरीरखण्डा इवेति। गुणानां चेति तार्ती-मन्यां याधिकरणसूत्रम् । अस्यार्थः । गुणानां गुणभूतानां पदार्थानां परार्थ-त्वान्मुख्यप्रधानार्थत्वात्परस्परमसम्बन्धः । क्कतः । समत्वादप्रधानत्व-हेषा-साम्यादिति । यथा भाष्यकारमते पावमानेष्ठीनामाधानस्य चाहवनीया-वर्थत्वात्परस्परं नाङ्गाङ्गीभावसम्बन्धः । यथा वार्तिककारमतेऽग्निस-मिन्धनार्थानां मन्त्रविशेषरूपाणां निविदां सामिधेनीनां चेति संक्षेपः। एतद्धिकरणपूर्वपक्षसिद्धान्तौ प्रकृतानुपयोगात्र दर्शितौ ॥ स्वरूपना-शेति । स्वरूपनाशरूपसुपचरितं गोणं यदाकृतिलवनिमत्यर्थः ॥

रस्य

रहशं

मत-

ात्य-

मेति

इव॰ )-स्वरूपनाशक्रोडीकरणप्रवृत्तया लक्षणामूलाति-शयोक्त्या रूपकसिद्धिः । तच्च रूपकमुत्प्रेक्षाया अङ्गं तदुत्थापकत्वात्। रूपकाभावे हि छायाल्नगात्रखण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावुपमैव सिद्धचेत् । वेपनादिसा-थम्पात्र छायानां सद्यःकृतगात्रखण्डतादातम्यसम्भाव-नारूपोत्प्रेक्षा। नतु शशाङ्किन ख्नाकृतीनां तमसां गात्र-षण्डा इवावेपन्तेत्येतावदुक्तावपि सिद्ध्यत्युत्प्रेक्षा। तादा- तस्यसम्भावनीपयुक्तत्वनाकृतित्वस्पाधिकविशेषणोपाद्यावन् नात्। सत्यम् । तथोक्तावाकृतिलवनाद्धिर्मस्पकाकृर्वे समारोपनिर्मिता शशाङ्कतमसोईन्त्रहन्तव्यचेतनवृत्तान् विशेषः समारोपस्पा समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्ती स्पक्षिर मिति विशेषः । एवमनातिशयोक्तिस्पकोत्प्रेक्षाणामङ्गावते ज्ञीभावन सङ्करः॥

(अ० चं०) - नन्वेवमि तमोंशेऽस्य विशेषणस्यान्वयात्कथं रूपकसिद्धिमान् रित्याशङ्कचाह - स्वरूपेति ॥ कोडीकारेण निगरणेन ॥ लक्षणामृलेति वमस्यवसान् लक्षणामृलेत्यर्थः । तथा च तमोंशे उपचारेणान्वय इति इव भावः । न चैवं सत्युपमाङ्गीकारेऽपि कि वाधकमिति वाच्यम् । तद् द्वीकारे प्रधानान्वयेऽप्युपचाराश्रयणापत्तेः । तद्पेक्षयाऽप्रधाने तमोशे द्वीकारे प्रधानान्वयेऽप्युपचाराश्रयणापत्तेः । तद्पेक्षयाऽप्रधाने तमोशे तद्दुनिकारेण रूपकस्यवीचित्यादिति । न छायानामिति । सिद्धवेदि त्यनुवर्तते । उत्पेक्षा न सिद्धचेदित्यन्वयः । इवशब्दस्य सादृश्ये प्रसिद्ध-तर्वेनासिति तात्पर्ययाहके सम्भावनावोधकत्वासम्भवादिति भावः । रूपके विनाप्युत्पेक्षायां तात्पर्ययाहकमस्तीति शङ्कते निन्विति ॥ एउपके विनाप्युत्पेक्षायां तात्पर्ययाहकमस्तीति भावः॥इत्यङ्काङ्किभावसङ्करः॥ वक्षत्वाद्वपकस्योत्पेक्षाङ्कत्वमिति भावः॥इत्यङ्काङ्किभावसङ्करः॥

समप्राधान्यसङ्करालङ्कारः १२१.

To

5

7

(कुव॰)-समप्राधान्यसङ्करो यथा-अवतु नः सवितुरतुरगावली समातिलङ्किततुङ्गपयोधरा। स्फुरितमध्यगतारुणनायका मरकतैकलतेव नभःश्रियः॥

अत्र पये धरादिशब्द क्षेषम् लातिशयो त्तया द्वार्यात्या प्यमानेव स्वित तुर्गावल्यां मरकतेकावलीतादात्म्योत्रिन्त्र क्षा । नभोलक्ष्म्यां नाथिकाव्यवहारसमारो परूपसमासी किंगभेवोत्थाप्यते । पयो धर क्षेष्ठ स्योभयो पकारकत्वात । तत उत्प्रेक्षासमासो त्त्रयो रेकः कालः परस्परापेक्षया चारु त्वमुन्मेषश्चोभयो स्तुल्य इति विनिगमना विरहात्सम प्राधान्यम् ॥

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। (249) क्राः १२१]

و ဆုံ၀ )-अवित्विति ॥ सवितुः सूर्यस्य तुरगावळी अश्वपंक्तिनोंऽस्मा-पाद्मिवतु । केव । नभःश्रियो गगनलक्ष्म्या मरकतमणीनामेकलता एका-कार्यक्रिवेत्युत्प्रेक्षा । सूर्यतुरङ्गाणां हरितवर्णत्वात् । कथंभूता । सम्यगित-तान् लिङ्कतास्तुङ्ग उच्चाः पयोधरा मेघा यया एकावलीपक्षे पयोधरौ स्तनौ। तथा स्कुरितो दीप्तिमान् मध्यगतोऽहणरूपो नायको नेता सारथि-स्पन्निवस्याः सा। पक्षे अरुण आरक्तो नायको हारमध्यमणिः । नायको मिङ्गानतिर श्रेष्ठे हारमध्यमणाविष इति विश्वः। अतिशयोक्तया मेघानां स्त-हरवेनाध्यवसानरूपया । गर्भेवेत्यनेन तिलतण्डलन्यायेन स्फ्रटावगम्य-सिद्धिगानभेदायाः संसृष्टेः सकाशाद्धैलक्षण्यं दर्शितम् ॥ एवमत्रेति । एकस्य खेति वमत्कृतिजनने परापेक्षत्वादङ्गाङ्गीभावमाशंक्याह-परस्परेति ॥

य इति हव० )-यथा वा-

तद-तमोंशे

इचेदि-

सिद्ध-

गवः।

एव-रादू-

हरः॥

71-

3

7-

अङ्गुलीभिरिव केशसश्चयं सन्निकष्य तिमिरं मरीचिभिः। कुड्मलीकृतसरोजलीचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी॥

अवाङ्गुलीभिरिति वाक्योक्तोपमया तत्रायपाठान्मु-स्यकुड्मलीकरणलिङ्गानुगुण्याचोपमितसमासाश्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति समासोक्तोपमयाङ्गभृतयो-त्याप्यमानैव शशिकर्तकनिशामुखचुम्बनोत्प्रेक्षा निशाश-शिनोर्दाम्पत्यव्यवहारसमारोपरूपसमासोक्तिगभैवोत्था--प्यते । उपमयोक्षभयत्रोत्यापकत्वाविशेषात्समासोकिग-र्भतां विना चुम्बनोत्प्रेक्षाया निरालम्बनत्वाच । तत्थात्रा-प्युत्मेक्षासमासीत्तयोरेककालयोः समप्राधान्यम्॥

भे गिर्भ चं० )-अंगुलीभिरिति ॥ शशी अंगुलीभिरिव मरीचिभिः केशस्त्र-गि- अपिव तिमिरं सन्निगृह्य कुडूमलीकृतसरोजलोचनम् । लोचनिमव सरोजं यत्र ताहशं रजनीमुखं चुम्बतीत्यन्वयः ॥ तत्त्रायेति । उपमाव-हुले सन्दर्भे पाठादित्यर्थः ॥ सुख्येति । सुख्यार्थरूपं यत्कुड्मलीकरण-हपं लिङ्गं पुष्पासाधारणधर्मस्तस्यानुक्ल्यादित्यर्थः । उत्थापकत्वादि-शेषत्वादङ्गत्वाविशेषात् ॥

(२५८D)gitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri समप्राधान्यसङ्करा- ज्ञार

(कुव०) - यद्यप्यत्रोपमाभ्यां शशिनिशागतावेव धर्मी सम्भिति।

त त शशिनायकयोनिशानायकयोश्च साधारणधर्मी व्यत्य साधारणधर्मसमर्पणं चोत्रेश्चासमासोत्त्रयोश्च साधारणधर्मी व्यत्य साधारणधर्मसमर्पणं चोत्रेश्चासमासोत्त्रयोगित्वा क्षायाः प्रकृताप्रकृतसाधारणग्रणिकयानिमित्तसापेश्चत्वा क्षायाः प्रकृताप्रकृतसाधारणग्रणिकयानिमित्तसापेश्चत्वा विवासमासोत्तिविशेषणसाम्यमूलकत्वाच। तथापि वाक्योत्ते विशेषणसाम्यमूलकत्वाच। तथापि वाक्योत्ते विशेषणसाम्यमूलकत्वाच। तथापि वाक्योत्ते विशेषणसाम्यावानं विवासमायां स्थानस्थ स्थानस्थ समास्थानस्थ समास्थेदलक्धार्थद्वयस्य चाभेदाध्यवसायन्ति। स्थापारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीत साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीत साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीत साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्त्रयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथोक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथेक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथेक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयोग्नीति साधारण्यं सम्पाद्य तथेक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयेष्ट्यस्य साधारण्ये सम्पाद्ये सम्पाद्य तथेक्षत्रेश्चासमास्थेत्वयेष्ट्यस्य साधारण्ये सम्पाद्येष्ट्यस्य साधारण्ये सम्पाद्येष्ट्यस्य साधारण्ये सम्पाद्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्येष्ट्यस्य साधारण्यस्य साधारण्यस्

(अ०चं०) - चन्द्रस्य चुम्बनोत्प्रेक्षायां दाम्पत्यव्यवहारसमारोपात्मकसमाः स्रोक्तौ चापेक्षितस्य नायकसाधम्यस्योक्तोपमाभ्यामसमर्पणात्कथं तर्गे स्तदङ्गत्वमिति शङ्कते-यद्यपीति ॥ मरीचिभिरिवेति । मरीचिभिरिवे गुळीभिरित्तिमरमिव केशसश्चयमित्येवंह्रपमित्यर्थः । एकेकविषयस्या-र्थद्वयस्याभेदाध्यवसानेनेत्यन्वयः । तयोर्वाक्यसमास्रोक्तोपमयोः ॥

(कुव०)-यद्वा-इइ प्रकृतकोटिगतानां मरीचितिनिरसरो-जानामप्रकृतकोटिगतानां चांगुलीकेशसम्बयलोचना-नां च तनुदीर्घावरणत्वनीलनीरन्त्रत्वकान्तिमन्त्वादिना सहशानां प्रातिस्विकरूपेण भेदवदनुगतसाहश्यप्रयोजक-रूपेणाभेदोऽण्यस्ति स चात्र विविक्षित एव भेदाभेदोप्रयम-धानोपमत्वालङ्कारिकसिद्धान्तात् । तत्र च प्रयोजकांश-विष्कर्षन्यायनाभेदगर्भतांशोपजीवनेन साधारण्यं सम्बत्ति प्रधानभूतोत्मेक्षा समासोत्त्यङ्कता निर्वाद्धा । न हि प्रकार्भ शशीतापनयनशक्तिमतः सौरतेजसः शीतापनयनशक्ति मात्रेण शीताल्पयोगिता न दृष्टा ॥

( अ०चं० )-आवश्यकाभेदाध्यवसायेनोपपत्ती कृतमन्वयान्तरसमासान्तर करुपनागौरवेणेत्याशयेनाह-यद्वेति ॥ ततुर्दार्घेत्यादौ पूर्वनिपातिनयमा

अलंकारचन्द्रिकासमेतः। हरा-कारः १२१]

निभित्रोधेन यथासङ्ख्यकमपरित्यागः । तथा चांगुलिमरीच्योस्तनुत्वनी-मी त्य्रत्वाभ्यां तिमिरकेशसश्चययोरावरणरूपत्वनीलत्वाभ्यां सरोजलो-उत्हें वतयोदीर्घत्वकान्तिमत्त्वाभ्यां च सादृश्यं बोध्यम् । प्रातिस्विकरूपेण अंगुलित्वमरीचित्वादिना ॥ अनुगतेति । अनुगतं यत्सादश्यप्रयोजकं रूपं त्वात्रुत्वादिकं तेनेत्यर्थः । एतच्च सादृश्यमतिरिक्तमित्यभिप्रायेण ॥सिद्धा-कितादिति । तदुक्तं साधर्म्यं त्रिविधं भेदप्रधानमभेदप्रधानं भेदाभेदप्र-रियाधानं चेत्युपक्रम्य विद्यानाथेन उपमानन्वयोपमेयोपमास्मरणानां भेदा-तमा भद्रसाधारणसाधम्यम् छत्वमिति । नतु भेदाभेदरूपांशद्वयोपेताया उप-समा भद्रांशस्यातुपयोगात्कथं तस्या उत्मेक्षास्त्रपयोगित्वमित्याशङ्कच रिम<sub>शिरिहरति−न हीति ॥ प्रकाशश्च शीतापनयनं चेति द्वन्द्वः । शीतालुः</sub> थिन्भीतार्तः ''शीतोष्णतृष्प्रेभ्यस्तद्सहने'' इति वालुः ॥

ज़ताक्व० )-एवमनभ्युपगमे च

समा-तयो-

रिद्धो

रस्या-

सरो-

वना-देना

जक-

यप्र-

रेश-

वारा

तिं-

तर

मा-

'' पाण्डचोऽयमंसापितलम्बहारः क्लप्ताङ्गरागी हरिचन्द्नेन आभाति बालातपरक्तसातुः सिनईरोद्गार इवादिराजः॥"

इत्याद्यपमापि न निर्वहेत । न ह्यत्राद्रिराजपाण्डचयो-हपमानीपमययोरतुगतः साधारणधर्मो निर्दिष्टः। एकत्र बालातपनिर्झरावन्यत्र हरिचन्दनहाराविति धर्मभेदात्। तस्मात्तत्रातपहरिचन्द्नयोर्निर्झरहारयोश्च सदृशयोर्भे-दांशोपजीवनमेव गतिः॥

अ॰चं॰ )-उक्तसिद्धान्तस्य निर्युक्तिकत्वैनाश्रद्धेयत्वमाशङ्कमानं प्रत्याह-एवमिति ॥ पाण्डचोयमिति । पाण्डचनामाऽयं चपः अद्भिराज इवाभा-ति। कथंभूतः। अंसयोरिंपतो लम्बो हारो येन सः। तथा हरिचन्दनेन का रक्तचन्दनेन कलप्तः कृत अङ्गरागोनुलेपनं येन तथाभूतः। अद्रिराजः कीहक्। बालातपेन रक्तानि सान्नि प्रस्थानि यस्य सः। तथा निर्झर-स्योद्वारेणोद्धमेन सहितः॥

कृषः )-<sup>((</sup> पिनष्टीव तरङ्गाप्रैः समुद्रः फेनचन्दनम् । तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गनाः॥" **कुवलयानन्दः।** [ सन्देहसङ्करालंकारः १२२] संकरालं

श्य

तिं

एव

46

मै

द्र

इत्यत्रोत्त्रेक्षयोः कालभेदेऽपि समप्राधान्यम् । अन्योग् वं वे निर्पेक्षवाक्यद्वयोपात्तत्वात् । तदादायेति फेनचन्दनहक्षेत्रुम् कमात्रोपजीवनेन पूर्वोत्त्रेक्षानेपक्षणात् । न चैवं लिम्पतीवर्ष पीत्रमात्रापजीवनेन पूर्वोत्त्रेक्षाद्वयस्य संसृष्टिरेवयिमिति वाच्यम् वयः । तमोङ्गानीतिवद्धत्रेक्षाद्वयस्य संसृष्टिरेवयिमिति वाच्यम् वयः । लोकिकसिद्धपेषणलेपनपौर्वापर्यच्छायानुकारिणोत्त्रेक्षाद्वययः । यपौर्वापर्येण चारुतातिशयसमुन्भेषतः संसृष्टिवेषम्यात् वय् यपौर्वापर्येण चारुतातिशयसमुन्भेषतः संसृष्टिवेषम्यात् तस्माद्दशीदिवदेकफलसाधनतया समप्रधानमिद्मुत्रेक्षा द्वयम् । एवं समप्रधानसङ्करोऽपि व्याख्यातः ॥

(अ० चं०)-पिनष्टीति ॥ व्याख्यातं प्राक् ॥ पौर्वापर्यणेति । तथा च चमत्कारप्रयोजकपौर्वापर्यघटकत्वेन भेदानवभासात्संसृष्टिवैलक्षण्यमि ति भावः । दर्शादिवदर्शपौर्णमासादिवत् । अयं च भिन्नकालीनयोर्षि थे व समप्राधान्ये दृष्टान्तः । फलं तत्र स्वर्गः । प्रकृते तु चमत्कृतिविशेषः ॥ लङ्क इति समप्राधान्यसङ्करालङ्कारः ॥

### सन्देहसङ्करालङ्कारः १२२.

( कुव॰ )-सन्देहसङ्करो यथा-शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं जलिनिधमतुरूपं जहुकन्यावतीर्णा। इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवद्यः॥

अत्र इयमिति सर्वनाम्ना यद्यजं वृतवतीन्दुमती विशिष्टक्ष्पेण निर्दिश्यते तदा विम्बर्गातिबम्बभावापत्रधर्म- व विशिष्टयोः सदृशयोरैक्यारोपक्षपा निद्र्शना । यदि तेन् ते सा स्वक्षपेणेत्र निर्दिश्यते विम्बभूतो धर्मस्तु पूर्वप्रस्तावारि तसमगुणयोगप्रीतये इति पौरविशेषणाञ्चावगम्यते तत्र प्रस्तुते धीभिणि तद्नतान्तप्रतिबिम्बभूताप्रस्तुतवृत्तान्तारो-पक्षपं लिलतिमित्यनध्यवसायात्सन्देहः ॥ ग्रि₀चं०)-शशिनमिति ॥ अत्र अजस्येन्दुमत्याः स्वयंवरे समगुणयोर-हिं सेन्द्रमत्योयोंगेन प्रीतियेंषां ते पौरा नागरिका चुपाणामन्येषां श्रवणयोः निकडु पीडाकरमिति पूर्वार्द्धरूपकमेव वाक्यं विववुरुच्चारयामासुरित्य-

भिन्यः। तेन सर्वनाम्ना सा इन्द्रमती विस्वभृतो धर्मः। अजकर्मकं वर-

श्रा

ा च

विन

र्भ-

वारी

तत्र

रो-

द्वः )-विलीयेन्द्वः साक्षादमृतरसवापी यदि भवे-त्कलङ्कस्तत्रत्यो यदि च विकचेन्दीवरवनम्। ततः स्नानकीडाजनितजडभावैरवयवैः कदाचिन्मुञ्जेयं मदनशिखिपी डापरिभवम् ॥

अत्र यद्येतावत्साधनं सम्पद्येत तदा तापः शाम्यतीत्य-रिष्यं कविसंरम्भश्चेत्तंदैनदुपात्तिसद्वर्थमूह इति सम्भावना-लङ्कारः । एतावत्साधनं कदापि न सम्भवत्येवातस्ताप-शान्तिर्पि गगनकुसुमकल्पेत्यर्थे कविसंरम्भश्चेदुपात्तमि-थ्यात्वसिद्धचर्थं मिथ्यार्थान्तरकल्पनारूपा मिथ्याध्यवसि-तिरित्युभयतासम्भवात्सन्देहः।

एवम-" सिक्तं स्फटिककुम्भान्तः स्थिति खेतीकृतैर्जलैः। मौक्तिकं चेहतां सूते तत्पुष्पेस्ते समं यशः॥ "

इत्यादिष्वपि सम्भावनाभिध्याध्यवसितिसन्देहसङ्करो द्रष्ट्रच्यः ॥

अ०चं० )-विलीयेति ॥ अग्निसंयोगेन घृतादिवत्केनापि हेतुना विलीनतां प्राप्येत्यर्थः । विकचं विकसितम् । जडभावः शैत्यम् । मद्न एव शिखी वृह्यः। संरम्भस्तात्वर्यम् ॥ सिक्तमिति । स्फटिककुम्भान्तःस्थित्या श्वे-तीकृतैर्जेलैः सिक्तं मौक्तिकमित्यन्वयः ॥ इति सन्देहसङ्करालङ्कारः ॥ तेन्

एकवचनानुप्रवेशसङ्करालङ्कारः १२३.

इव० )-मुखेन गरलं मुश्चन्मूले वस्ति चेत्फणी। फलसन्दोहगुरुणा तरुणा किं प्रयोजनम्॥ (२६२)

### क्रवलयानन्दः।

[ ए०संकरा-छंकार

275

मुष

न दा

वश

30 :

पय

का

र्वा क

क्रे

(कु

अत्र महोरगवृत्तान्ते वर्ण्यमाने राजद्वारस्टखलवृत्त णिवा न्तोऽपि प्रतीयते । तत्र किं वस्तुतस्तथाभृतोरगवृत्ताः हृद्यः एव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतः खलवृत्तान्तस्ततः प्रतीयत इति सम् दिति सोक्तिः । यद्वा प्रस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाप्रस्तुतम् तत्वा होरगवृत्तान्तकीर्तनमप्रस्तुतप्रशंसा । यद्वा वर्ण्यमानम् तदत्त होरगवृत्तानतकीर्तनेन समीपस्थितखलमर्भोद्वाटनं क्रियत ( क्र इति उभयस्यापि प्रस्तुतत्वात्प्रस्तुतांकुर इति सन्देहः॥

( अ०चं )-मुखेनेति ॥ सन्दोहः समृहः ॥ लक्षियत्वेति । स्फुटमेकत्र विष शब्दार्थालङ्कृतिद्वयमिति सुत्रेणेत्यर्थः ॥

(कुद०)-एकवाचकानुप्रवेशसङ्करस्तु शब्दार्थालङ्कारयोरे-वेति लक्षयित्वा काव्यप्रकाशकार उदाजहार-

> स्पष्टोच्छुसत्किरणकेसरसूर्यविम्ब-विस्तीर्णकर्णिकमथी दिवसारविन्दम्। क्षिष्टाष्टदिग्दलकलापमुखावतार-बद्धान्धकारमधुपावलि सञ्चुकोच ॥

अत्रैकपदानुप्रविष्टौ रूपकानुप्रासौ यत्रैकस्मिञ्झोंके पर भेदेन शब्दार्थालङ्कारयोः स्थितिस्तत्र तयोः संसृष्टिरिह व सङ्कर इति । अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु एकस्मिन्वाचकेजु भवेशो वाच्ययोरेवालङ्कारयोः स्वारसिको वाच्यप्रति योगिकत्वाद्वाचकस्योति मत्वाऽर्थालङ्कारयोरप्येकवाचका नुप्रवेशसङ्करमुदाजहार।

( अ०चं० )-स्पष्टेति ॥ अथो अनन्तरं दिवसक्रपमरविन्दं कमलं स<sup>ु</sup>चुको सङ्कोचमगमत् । कीटक् । स्पष्टमुच्छ्यसन्त उल्लसन्तः किरणा एक् केसराणि यस्यास्तथाभूता सूर्यविम्बरूपा विस्तीर्णा कर्णिका वराटी यस्य तत् । श्रिष्टाः प्रकाशाभावेन परस्परं मिलिता अष्ट दश एव दलानां कलापस्तन्मुखेनावतारो यस्यास्तादशी बद्धा अन्धकार<sup>क्ष</sup> मधुपाव्छियेन तथाभूतमित्यर्थः ॥ पदभेदेनेति । 'सो णित्थ ण्य गामे जो एअं महमहंतलाअण्णम् । तरुणाणंहिअअलूडिं परिसप्ति

न जिवारेइ" "स नास्त्यत्र प्रामे य एतां स्फुरह्रावण्याम् । तहणानां हृद्यलुण्ठनं परिसर्पन्तीं निवारय्ति" इति संस्कृतम् । अत्र पूर्वाद्धेंऽनु-प्रासस्तृतीयपादे रूपकमिति तयोः संसृष्टिः । वाच्यप्रतियोगिकत्वा-म् दिति । वाच्यं प्रतियोगि प्रतिसम्बन्धि यस्य तद्राच्यप्रतियोगिकं तम् तत्त्वादित्यर्थः । एवं च काव्यावाच्यस्यानुप्रासादेः शब्दालङ्कारस्य तद्तुप्रवेशो न वाचकानुप्रवेश इति वक्तुं युक्तमिति भावः॥

यत ( कुव॰ )-सत्पुष्करद्योतितरङ्गशोभिः न्यमन्दमारब्धमृदङ्गवाद्य। उद्यानवापीपयसीव यस्या-मेणीदशो नाटचगृहे रमन्ते ॥

वेषरे

तु

ऽतुः

ति

ক্

ETO

ाटो

एव

ह्रपा एत्थ नित

अन नाटचगृहवापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादिविशेषणं शब्दसाम्यं श्लेषः, अमन्दमार्ब्धेत्यादिविशेषणेऽर्थसाम्य-मुपमा, तदुभयमेकस्मित्रिवशब्देऽनुप्रविष्टमिति तद्पि न मन्यामहे । सत्युष्करेत्यादिविशेषणेऽपि श्लेषभित्तिकाभे द्यध्यवसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्य धर्मसाम्यस्यैव तत्रे-वशब्दप्रतिपाद्यतया शब्दसाम्यस्य तद्प्रतिपाद्यत्वात्।

पद् अ० चं० ) सत्पुष्करेति ॥ यस्यां नगर्यामेणीदृश् उद्यानसम्बन्धिवापी-पयसीव नाट्यगृहे रमन्ते क्रीडन्ति । कीदृशैः समीचीनैः पुष्करैः कमलैः द्योतिनो ये तरङ्गास्तच्छोभावति। गृहपक्षे समीचीनैः पुष्करै-र्वाद्यभाण्डमुखैद्योतितो यो रङ्गो नृत्यभूमिस्तच्छोभिनीत्यर्थः। 'पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले। व्योम्नि खङ्गफले पद्मे 'इत्यमरः। क्षेषभितिकेति । श्लेषो भितिरिच भित्तिर्मूलं यस्येत्यर्थः ॥

धर्मसाम्यतानङ्गी-(इव०) – श्लेषमित्तिकाभेदाध्यवसायेन कारे। ''अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्'' इत्यादिश्चिष्टविशेषणसमासोत्तयुदाहरणे विशेषणसाम्या-भावेन समासोत्तयभावप्रसङ्गात्। शब्दसाम्यस्येवशब्दप्रति-पाद्यत्वेऽपि तस्योपमावाचकत्वस्यैव प्राप्त्या श्लेषवाचकत्वा-भावाच । शब्दतोऽर्थतो वा कविसम्मतसाम्यप्रतिपादने सर्वविधेप्युपमालङ्कारस्वीकारात्।

कुवलयानन्दः। [ ए० संकरालङ्कार:१२३ इस

तेरेव

मान

को

रेक

चित्त

ध्यन्दे

सम्

न्तर

क्व

मुर

द्र

d

₹

(अ

अन्यथा-''यथा प्रह्लाद्नाचन्द्रः प्रतापात्तपनी यथा। तथैव सोऽभृद्दन्वथीं राजा प्रकृतिरखनात्॥"

इत्यत्राप्युपमा न स्यात्। न ह्यत्रान्वर्थनामरूपशब्दस्य म्यं विना किञ्चिद्र्थसाम्यं कविविवक्षितमस्ति। तस्मा-द्यंत्रैकस्मिन्नर्थे प्रतिपाद्यमाने अलंकारद्रयप्रतीतिस्त्र तयोरलंकारयोरेकवाचकानुप्रवेशः॥ 10चं

( अ० चं० )-रागवतीति । रागोऽनुरागो रक्तिमा च । अम्बरमाकाशं वस्रं च । नन्वत्र विशेषणसाम्यायाभेदाध्यवसायापेक्षणेऽपि सत्पुष्करेत्यादौ शब्दसाम्यमात्रेणाप्युपमोपपत्तर्ने तद्पेक्षेत्यत आह-शब्देति॥ शब्दतोऽ-कारर र्थतो वेति । शब्दप्रयुक्तमर्थप्रयुक्तं वा यत्कविसम्मतं साम्यं तत्प्रतिपादम इत्यर्थः । सर्वविधे सर्वमकारे ॥ यथेति । "चदि आह्वादने" इति धात-नुसाराच्चन्द्र वद्मन्वर्थम् । अन्वर्थोऽन्वर्थनामा । तस्मान्मतद्वयस्याः प्ययुक्तत्वात्॥

( कुव० )-विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्पन्दपूर्णैः शाशिद्दषद्वपक्लप्तरालवालैस्तरूणाम्। विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण व्यरचि स हतचित्तस्तत्र भैमीवनेन॥

अत्र हि प्रतिपाद्यमानोऽर्थः समृद्धिमद्रम्तुवर्णनमुदात्त मिति लक्षणानुसारादुदात्तालंकारक्षपः असम्बन्धे सम्ब न्धकथनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादितशयोक्तिश्च। न च सर्वत्रोदात्तस्यासम्बन्धे सम्बन्धवाचनस्त्रपत्वं निर्णातिमिति न विविकालंकारद्वयलक्षणसमावेशोऽस्तीति वाच्यम्। दिव्यलोकगतसम्परसमृद्धिवर्णनादिष्वतिशयास्पृष्टस्योद्द त्तस्य शौयौँदार्यदारिद्यादिविषयवर्णनेषूदात्तास्पृष्टाया अ तिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः। तयोश्चेहार्थ-वशसम्पन्नसमावेशयोर्नाङ्गाङ्गिभावः। एकेनापरस्यानुत्था-पनात्स्वातन्त्रयपारतन्त्रयविशेषादर्शनाच । नापि सम-प्राधान्यम्। यैः शब्दैरिह सम्बन्धि वस्तु प्रतिपाद्यते

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri २३ इंग्सङ्कराठंकारः १२४] अलंकारचन्द्रिकासमेतः (२६५)

तिरेव तस्येव वस्तुनो सम्बन्धे सम्बन्धक्षपस्य प्रतिपाद्य-मानतया भिन्नप्रतिपादकशब्दव्यवस्थितार्थभेदाभावात् । तापि सन्देहसंकरः । एकालंकारकोट्यां तद्ग्यालंकार-कोटिप्रतिक्षेपाभावात् । तस्मादिहोदात्तातिशयोत्तयो-त्व रेकवाचकानुप्रवेशलक्षणः संकरः ॥

्वं०)-विभुकरेति ॥ स हंसस्तत्र भैमीवनेन दमयन्त्या उद्यानेन हत-वित्तो व्यरचि कृतः । कथंभूतेन । चन्द्रकिरणास्त्रेषोदात्तेरङ्गीकृतेर्नि-व्यन्देः पूर्णेश्चन्द्रकान्तघटितेस्तरूणामाळवाळेर्विफळीकृतजळसेकप्र-वित्ते काररूपगौरवेणेत्यर्थः ॥ शब्दव्यवस्थितेति । शब्दप्रयुक्तेत्यर्थः । तथा च समप्राधान्यमर्थभेद्विषयमिति भावः । प्रतिक्षिप्यते निवायते कोट्य-न्तरमनेनेति प्रतिक्षेपो विरोधः ॥ इत्येकवाचकानुप्रवेशसङ्कराळङ्कारः ॥

### सङ्ग्सङ्करालङ्कारः १२४.

त्व-या-

त-ब-

त

न-भ-

T-

₹-

ते

हुव०) – कचित्संकराणामिष संकरो दृश्यते। यथा – मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः सम्मार्जनीभिर्हताः प्रातः प्राङ्गणसीम्नि मन्थरचलद्वालां व्रिलाक्षारूणाः। दृराद्दाहिमबीजशंकितिधयः कर्षन्ति केलीशुका-स्तद्विद्वद्ववनेषु भोजनृष्तेस्तस्यागलीलायितम्॥

अत्र तावद्विद्वषां सम्पत्समृद्धिवर्णनमुदात्तालंकारस्तन्मूलको बालांग्निलाक्षारुणा इत्यत्र तद्गुणालंकारस्तत्रैव
वक्ष्यमाणभ्रान्त्युपपादकः पदार्थहेतुककाव्यलिङ्गालंकारश्चेति तयोरेकवाचकानुप्रवेशसंकरस्तन्मूलः शंकितिधिय
इत्यत्र भ्रान्तिमदलंकारस्ताभ्यां चोदात्तालंकारश्चारुतां
नीत इति तयोश्च तस्य चाङ्गाङ्गिभावसंकरः॥

(अ० चं०) - मुक्ता इति ॥ विदुषां मंदिरेषु भवनेषु केळो सुरतक्रीडायां विच्छिन्नसूत्राद्धाराद्गिलताः सम्मार्जनीभिरपसारिताः प्रातःकालेऽङ्गण-सीमान्ते मन्द चळन्तीनां बाळानां चरणळाक्षारसेनारुणा मुक्ताः दूराहा-डिमबीजशङ्कितिधयः क्रीडाशुका यत्कर्षन्त्याकर्षन्ति तद्भोजनृपतेस्त्या- कुवलयानन्दः।

गस्य दानस्य कीलायितमित्यन्वयः। तत्रैव बालांत्रिलाक्षारुणा इत्योक्तद वक्ष्यमाणेति । शङ्कितिधिय इति वक्ष्यमाणेत्यर्थः । तयोस्तद्गुणकान्माह विङ्यमाणात । साङ्कताचन राज प्रमान सङ्करभ्रान्तिमद्भयाम् । तहिन्द तिक प्रशानितम्तोः । तस्य उदात्तस्य । हेतुमतः कार्यस्य अभेदक्ष्यः सङ्करभ्रान्तिमतोः । तस्य उदात्तस्य । हेतुमतः कार्यस्य अभेदक्ष्यः तत्त्यागळीळायितस्य कार्यमिति वक्तव्ये तदेव त्यागळीळायितिमा

( कुव॰ )-एवं विद्वद्गेहवैभवस्य हेतुमतो राज्ञो वितर्णिवला है सस्य हेतोश्वाभेदकथनं हेत्वलङ्कारः। स च राज्ञो वित है रणविलासस्य निर्तिशयोत्कर्षाभिव्यक्तिपर्यवसायी। ॥ तावन्माचे कविसंरम्भश्चेद्वकरूपोदात्तालङ्कारपरिष्कृते हे त्वलङ्कारे विश्रान्तिः। कीहशी सम्पदिति प्रश्नोत्तरत्या श निर्तिशयैश्वर्यवितरणरूपा प्रस्तुतकार्यमुखेन म्पदुत्कर्षप्रशंसने कविसंरम्भश्चेत्कार्यनिबन्धनाप्रस्तुतप्राः सालङ्कारे विश्रांतिः। कार्यस्यापि वर्णनीयत्वेन प्रस्तुत् त त्वाभित्राये तु प्रस्तुताङ्कुरे विश्रान्तिः। अत्र विशेषान्यः वसायात्सन्देहसङ्करः। किञ्च। विद्वद्गृहवैभववर्णनस्यासः म्बन्धे सम्बन्धकथनरूपतयाऽतिशयोकेहदात्तालङ्कारेण स हैकवाचकानुप्रवेशसङ्करः । निरातिशयवितरणोत्कर्षपर्य-वसायिनो हेत्वलङ्कारस्यात्यद्भतातथ्यौदार्यवर्णनात्मिकः यात्युत्तया सहैकवाचकानुप्रवेशसङ्करः । तन्मूलकस्या प्रस्तुतप्रशंसालङ्कारस्य प्रस्तुताङ्करस्य वा राजसम्पताः मृद्धिवर्णनात्मकोदात्तालङ्कारेण सहैकवाचकानुप्रवेशस ङ्करः। वाचकशब्दस्य प्रातिपादकमात्रपरतया व्यञ्जकसार्थः रण्यादेषां च त्रयाणामेकवाचकानुप्रवेशसङ्कराणां सम प्राधान्यसङ्करः। न ह्येतेषां परस्परमन्यत्राङ्गत्वमस्ति॥

à

( अ०चं० )-तदीयेति ॥ राजकीयेत्यर्थः ॥ अतथ्यौदार्येति । असत्यौ-दार्येत्यर्थः ॥ तन्मूलकस्येति । वितरणोत्कर्षपर्यवसायिहेत्वलङ्कार-म्लकस्येत्यर्थः । नतु राजसम्पत्समृद्धेर्व्यञ्जनागम्यत्वेनावाच्यत्वात्कर्थ क्रिं। क्रिंगः १२४ ] अलकारचान्द्रकासमतः (१५७) विकास क्रिंगः सहैकवाचका नुप्रवेशकथन मित्याशङ्काया-त्ये तद्वर्णनात्मको दात्तालङ्कारेण सहैकवाचका नुप्रवेशकथन मित्याशङ्काया-गका माह-वाचकशब्दस्येति ॥ त्रयाणामिति । एक उदात्तातिशयोत्तयोरपरो । त<sub>्हित्वर्</sub>युक्त्योरन्यो व्यङ्गचोदात्ताप्रस्तुतप्रशंसाप्रस्तुताङ्करान्यतरयोरि-दिक्य त्येवं त्रयाणां परस्परमित्यर्थः ॥

हुव०) - उदात्तादिमात्रस्येव हेत्वलंकारादिचारुतापादकः विला त्वेनातिशयोक्तिसङ्करस्याङ्गतयाऽनपेक्षणात् । एवमत्र क्षेत्रं चतुर्णामपि सङ्कराणां यथायोग्यं संकरः । एवमन्य- वित श्रोंक चतुर्णामपि सङ्कराणां यथायोग्यं संकरः । एवमन्य- वित् त्राप्युदाहरणान्तराण्युद्यानि ॥

ते

रतग

ोयस

नप्रशं-

स्तुत

नध्य

यास-

ग स

पर्य-मक-

स्याः

वत्स-शस-

नम 🕯

त्यौ-

ङ्गार-कर्थ अ० चं०) — उदात्तालङ्कारस्य हेत्वलङ्काराङ्कतायाः पूर्वमुक्तत्वादुदात्ताति-शयोक्तिसङ्करस्यापि तद्ङ्कत्विमिति शङ्कां निरस्यति — उदात्तादिमात्रस्ये-वेति ॥ उदात्तादीत्यादिपदेन हेत्वलङ्कारपिरग्रहः । हेत्वलङ्कारादीत्यादि-पदेन चाप्रस्तुतप्रशंसापिरग्रहः । तत्रापि निरितश्येश्वयंवितरणोत्कर्ष-पर्यवसायिनो हेत्वलङ्कारस्येव तादशवितरणरूपकार्यपिरिष्कारद्वारा पर्यवसायिनो हेत्वलङ्कारस्येव तादशवितरणरूपकार्यपामङ्कत्वं न तद्गस्यप्रस्तुतराजसम्बद्धत्कर्षप्रशंसारूपायामप्रस्तुतप्रशंसायामङ्कत्वं न तद्गस्यप्रवर्णनारूपात्युक्तिसङ्करस्यापेक्षेति भावः ॥ यथायोग्यमिति । तथाहि उदात्ततद्गुणयोरङ्काङ्किभावसङ्करस्य भान्तिमदुदात्तयोरङ्काङ्कि-भावसङ्करस्य चाङ्काङ्किभावे च सङ्करः । तथा भ्रान्तिमदुदात्तयोरङ्काङ्कि-भावसङ्करस्य चाङ्काङ्किभावे च सङ्करः । तथा भ्रान्तिमदुदात्तयोरङ्काङ्कि-भावसङ्करस्योदात्ताङ्ककहेत्वलङ्कारादिसन्देहसङ्करस्य चाङ्काङ्किभावेन सङ्कर इति सूक्ष्ममितिभिक्कहनीयम् ॥ इति सङ्करसङ्करालङ्कारः ॥ इति रस्तवदाचलङ्काराः ॥

(कुव०) – अमुं कुवलयानन्दमकरोद्द्यदीक्षितः।
नियोगाद्रेङ्करपतेनिरुपाधिकृपानिधेः॥ १७१॥
चन्द्रालोको विजयतां शरदागमसम्भवः।
हद्यः कुवलयानन्दो यत्प्रसादादभृदयम्॥ १७२॥
इति श्रीमदद्दैतविद्याचार्यश्रीमद्दिजङ्गलजलधिकौस्तुमश्रीरङ्गराजाध्वरीन्द्रवरदस्नोर्प्ययदीक्षितस्य
कृतिः कुवलयानन्दः समाप्तः॥

(२६८)

कुवलयानन्दः।

(अ०चं०)-स्वकीत्र्यनुवृत्तये ग्रन्थनाम स्वनाम चोवनिवधन्यन्थण् नुवद्ति-अमुमिति ॥ स्वग्रन्थस्य प्रामाणिकत्वं सूचियनुमाह-का लोक इति ॥ शरदागमसंज्ञकश्चन्द्रालोकमूलभूतो ग्रन्थः। शरक्षण्णं गमनेन चन्द्रस्यालोक इति श्लेषः। तस्माच कुवलयानन्दः स्वग्रन्थावित भूत्। कुवलयस्य कुमुद्रस्यानन्द् इति च श्लेष इति शिवमास्ताम्॥

विद्वहृन्दमहामान्यरामचन्द्रात्मजनमना।
विद्वषा वैद्यनाथेन कृताऽलङ्कारचन्द्रिका॥१॥
एनां कुवलयानन्द्रमकाशनविशारदाम्।
विदाङ्कर्वन्तु विद्वांसः कान्यतत्त्वविदां वराः॥२॥
असौ कुवलयानन्दश्रन्द्रालोकोत्थितोऽपि सन्।
प्रतिष्ठां लभते नैव विनाऽलङ्कारचन्द्रिकाम्॥३॥

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणज्ञतत्सद्रामभद्दात्मजवैद्यनाथकृताऽलङ्कार चिनद्रकाख्या ऊवलयानन्द्रीका सम्पूर्णा ॥

॥ समातोऽयं ग्रन्थः॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना— खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-प्रेस-मुंबई. तरंगि

ावल

भटा

मटा

न्य

शन्त

ग्रपा

ीर

एवं श

सर्ट खुवंश

खुवं कुमा



#### क्रययपुस्तकें-( अलंकारयंथाः ) की. काळालंकार-संस्कृत साध्य 111) 2) यन्थे।वितरत्नाकर... म् ॥ वितसार - संस्कृत मूळ और भाषाटीकासहित =) तरंगिणी-टिप्पणीसहित 11) ावली सुभाषित 2) भरालंकार मूल 1) भटालङ्कार-भाषाटीकासहित यह अलङ्कारका वडाही सरल त्यहै। काव्यसाहित्यकी प्रयोजनीय सभी वाते इसमें आगर्या । फर्रुखनगरनिवासी राजवैद्य पण्डित मुर्छि।धरजी शर्माके ्रान्वय संस्कृत और भाषाटीकासे यह औरभी सरल होगयाहै 21) काव्ययंथाः। हार गुपालवध-( माघकाव्यम् ) महिनाथकृतटीक।सहित 211) " तथा पूर्वार्द्ध ९ सर्गमें ... (18 शमहाकाव्य कालिदासकृत-मिह्ननाथकृत संजीवनी टीका (118 ीर टिप्पणी समेत । पक्की जिल्द 31) सादी जिल्द तथा खुवंशमहाकाव्य-सटीक तथा रामकृष्णाख्यविलोम काव्य-सटीक ये दोनोंका एक गुटका है वारीक अक्षर ... 11=) एवंशमहाकाव्य-पं० ज्वालाप्रसाद्मिश्रकृत सान्वय भाषा-रोका पदयोजना तात्पर्यार्थ और सरलार्थसहित ग्लेज 311) 3) तथा रफ कागज षुवंशमहाकाव्य-( पंचसर्ग ५आ.टी.) उपरोक्त अलंकारों समेत 21) कुमारसंभव-कालिदासकृत और महिनाथकृत संजीवनीटीका-31) समेत िमिनीविळास-महावीरप्रसाद्द्विवेदीकृत भाषाटीकासहित ... 2) 1) तथा मूल मात्र ... 9) भर्वहरिशतक-नीति, शृंगार, वैराग्य भाषाठीकासमेत गोविंद-राधाविनोदसहित भाषाटीका जयदेव गोस्वामिकृत उमें अति ललित संस्कृतमें रागमय राधाकृष्णका प्रेममय किकी गानेकी चीजें विद्यमान हैं १) तथा मूल मात्र ...

# Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

| र्रामगीतमोतिक प्रकृति ।                                   | *         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ्रामगीतगोविन्द सदीक । जयदेवस्वामीकृत गीतगोविन्दके         |           |
| अनुसार सीतारामकी भक्तिकी गानेकी अतिल्लित संस्कृतमें       |           |
| रागमय चीजें वर्णितहें                                     | र्गिवडंबन |
| नलोद्यकाव्य-सटीक महाराजा नल और द्रम्पतीका चरित्र-         | ह्यंलहर   |
| वर्णन                                                     | विशतव     |
| ळिळितरामचरित्र-काव्य सटीक                                 | शतक-      |
| ऋतुसंहारकाव्यम्-कालिदासकृत और चौरकविकृत चौरपंचा-          | मुक्तावर  |
| शिका काव्य इसमें षट्ऋतु वर्णनादि राजकुमार बाबू            | क्षर अ    |
| देवनंदनसिंहकृत भाषादीका छंदोवद्ध है                       |           |
| विद्धन्मोदतरंगिणीकाव्य-चिरश्रीव भट्टाचार्थ्यरचित गद्यपद्य |           |
| विभिषत (विद्वानोंको अति उपयोगी) सर्व शास्त्र और सर्व      |           |
| संप्रदायोंका सिद्धान्त दिखाया है                          |           |
| मेघदूतकाव्य-कालिदासकृत सान्वय महिनाथी टीका आर             |           |
| भाषाटीका समेत् इसमें मेघका वर्णन है                       |           |
| मेचद्रतकाव्य-सटीक                                         | 1         |
| अमहशतक-( शंगार और वेदान्तपर काव्य दो टीका सहित)           |           |
|                                                           |           |
| वसंतशतक-सटीक (संस्कृत ) वसन्त ऋतुका वर्णन है              |           |
| राक्षसकाव्य-संस्कृत टीका और भाषाटीका सहित                 |           |
| रामकुष्णविलोमकाव्य सटीक                                   | • ।श्त    |
| गंगालहरी-अन्वयार्थ भाषाटीका (पं० जगन्नाथ कृत गंगाजीक      |           |
| स्तुति)                                                   | : किल्ला  |
| कुष्णकर्णामृत काव्य-(भक्तिमय)                             | ' प्रवंध  |
| राधाविनोदं काव्य-भाषाटीकासहित                             | ं वितसं   |
| शृंगारतिलक-भाषाटीकासहित शृंगाररसका अपूर्व वर्णन है        | ं प्रवंध  |
| शृंगारादि नवरस निरूपण-भाषादीकासहित शृंगारका अतीव          | वंध       |
| चमत्कारी वर्णन                                            | - भार     |
| रंभाशुकसंवाद-संस्कृत मूल व प्रत्येक स्रोकका कवित्तमें टीक | ग नहेश    |
| न भाषारीका सहित अतिमनारजक किन्य ह                         | पदेश      |
| वसानकी-अनेक महानुभावींके संगृहीत श्लीक "                  | मेत       |
| के बाह्यालकत भाषाद्वाकाषाहत ••• •                         | 9.0       |
| विद्यासुन्दर-और चौरवंचाशिका भाषादीकासहित                  | व्याहि    |
| 14410                                                     | VIQ 1 C   |

### जाहिरात।

|                                                             | की.   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| ्राविडंबन-भाषाहरकासह (कलियुग प्रभाव वर्णन )                 | =)    |
| मिलहरी-सटीक देवीकी स्तुति )                                 | =)    |
| प्रशतक संस्कृत दाका और भा० टी०                              | 1=)   |
| अतक-भाषाटीका                                                | -)    |
| ब्रुतावली-इसके श्रोकोंके आदिमें क्रमसे स्वर व्यंजनोंके      | •     |
| क्षर आतेहैं                                                 | -)11. |
| श्रमुक्तावली                                                | -)*   |
| यमंजरी-( पदुमनदासकृत )                                      | 311)  |
| बादीकाव्य-भा० टी०                                           | 1)    |
| त्त्नावली-श्रीमद्भागवतोद्धृत स्तुतिसंग्रह                   | 1)    |
| र्षरकाव्य-भाषाटीका समेत                                     | =)    |
| रहस्य-सटिप्पण                                               | II)   |
| दिग्विजयसार-सटीक                                            | 3)    |
| विजयमूळ ॥ ) तथा सटीक                                        | (يع   |
| तार्जुनीयकाच्य सटीक-ग्लेज १॥) रक्                           | -     |
| तरत्नाकर-(अतीवोपयोगी) काव्यहै                               |       |
| ाशतक दोहा-भा टी इसके स्रोक दोहोंमें यह निर्माणकर            |       |
| पूर्वार्द्धमें दृष्टान्त और उत्तरार्द्धमें दृष्टीत किस कहेर |       |
| कृष्णभूषण-काव्य                                             |       |
| प्रवंध-मूल कविबल्लाल कृत इसमें भोजराजाका चरित्र             |       |
| तिसंबंधी भलीभाँति वर्णित है                                 |       |
| वंध-भाषाटीकासमेत                                            | 100   |
| ंध-केवलभाषामात्र                                            |       |
| गारचरित्र-( संस्कृत ) १॥) तथा भाषाठीका                      |       |
| गदेश-मूळ (संस्कृत)                                          |       |
| पदेश-विष्णुशर्मामणीत पं० वळदेवमसादकृत                       |       |
| मेत इसमें नीतिसंबंधी कथा अतिबोधदायक                         | 1     |
| यादि वर्णन कियागया है ऐसा हितीयदेश                          |       |
| विं छपा                                                     |       |

## जाहिरात।

| भोज और कालिटाक रूप                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भोज और कालिदास-भाषाठीका राजा भोज और क्ट्लिदासकी                                                  |
| चातुर्ध्यकी उत्तमोत्तम कथाका संग्रह                                                              |
| विश्वासमाकत आंग पंत ज्यानामान्य वि                                                               |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| विष्णुशमाकत नीतिशास्त्र                                                                          |
| रघुवंशकाव्य-सटीक सर्ग १ से ५ तक                                                                  |
| " सर्ग ६ से १० तक                                                                                |
| जातिनिर्णय-भाषाटीका                                                                              |
| मारुतिस्तव सरीक जेप्पानिक के                                                                     |
| मारुतिस्तव-सदीक-जोधपुरिनवासी नित्यानन्द शास्त्रीजीने                                             |
| कार्याका लाका पर महिम्नाका लालतावारेले नार्वन है                                                 |
| ह पापताम यह विचित्रतिह कि. पद्मोंके शास्त्रिके कार्य                                             |
| रामर्वास्तात्र सम्पूर्ण आगयाहै जी कि विचार्नेन केन्य                                             |
| नाम्बह्य साथहा जाधपुर विदेकपाठशालाके प्रधान                                                      |
| न जाना जिल संगतिताळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळाळा                                           |
| कि कि समझमें आजातीहै मृत्य                                                                       |
| राम लिलापुत                                                                                      |
| गंगाल प्रकर्ता - गर्क एकसाइबका वर्णन                                                             |
| राह रकेन्द्रविता स्पष्ट समझमं आजातीहै मृत्य राम लिलाम् काज्य गंगाल पूपलहरी -गुरुन रकसाहबका वर्णन |
| कुष्णकणोमृत                                                                                      |
| राधावनाद् का                                                                                     |
| शृंगारतिलक-भ                                                                                     |
| श्रंगारादि नवरस पुस्तकमिलनेका ठिकाना-                                                            |
| नमापारा प्राप्त                                                                                  |
| रंभाश्चनसंवाद-सं खेमराज श्रीकृष्णदास,                                                            |
| THE HOLEST                                                                                       |
| पद्यावली-अनेक मह                                                                                 |
| विगायशातक-पंत हरत                                                                                |



15101)

ARCHIVES DATA BASE 2011 - 12

राक्ष्मित्र क्रिक्ट्रिया क्रिक



